Barcode: 99999990824433

Title - Anterjwala

Author - Savarkar Language - hindi

Pages - 164

Publication Year - 0 Barcode EAN.UCC-13





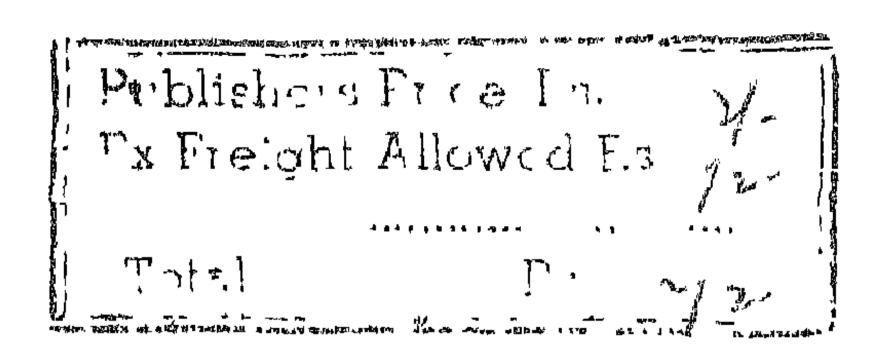



## 

#### विस्तिक ....

स्वातन्थ्य-वीर श्री सावरकर जी भी पं॰ चन्द्रगुप्त जी वेदासङ्गर स्व॰ देशमङ लाला हरदयाल जी

प्रतिपाल प्रदेह सम्ज पंचालक सर्वती आश्रव भागरकता का शहर Durga Eab Mr. i. Ilibiary.

> तथा केवल उनी मार्ग को अपनायें जो हमारे राष्ट्र की सत्ता और मर्यादा को कायम रखते हुए, हमें अपने ध्येय तक पहुँचाने में पूर्ण सहा-यक हो!

इस 'ज्वाला' का प्रकाश घर-घर पहुँचना चाहिए! इस
'ज्वाला' की चिन्गारियों हिन्दू-हृदयों में राष्ट्र-भावना
और कि विचानियों हिन्दू-हृदयों में राष्ट्र-भावना
और कि विचानचा मूर्तिमान ज्वाला
वन जाए और स्वतन्त्रता के
धधकते महान् यज्ञ में
आहुति बनने को
तस्पर रहे!!

1562

# THE PRINCE

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

н 😉

A Line of the second second second

| 1              | \<br>1                                   | प्रष्ठ संस्था |
|----------------|------------------------------------------|---------------|
| Ų.             | घाखरह भारतश्री चन्द्रगुप्त जी वेदालङ्कार | 8             |
| <b>Ž</b> ,     | हेवराज्य की सीधी राह्—श्री सावरकर        | \$ 3          |
| ₹ a            | अन्तउचीला भा चन्त्रग्राम की वेदालहार     | 80            |
| 8.             | हिन्दी ही क्यों १००० गु                  | 40            |
| K.             | चेतामनी भाग ११                           | १०३           |
| Ę.,            | हिन्दुओं का राजनैतिक आदशे—शी सावरकर      | ११६           |
| S,             | खरी-खरी वार्तेस्व० लाला हरदयाल जी        | १३२           |
| eni ii<br>teai | मेरी पुकारस्व० नाता हर्गिकी              | 830           |

## THITHU

में श्री पं० चन्द्रश्राप्त की वेदालङ्कार का हद्य से अभारी हूँ जिनके सहयोग के जिना सम्भवतः 'अम्तर्जाला' का प्राहुभीव हतने उठवल रूप में न हो पाता। माग्य पिछत जी के हृद्य में देशभिक्त, राष्ट्र प्रेम और जातीय हित की भावनाएँ पूर्णतया घर कर चुकी हैं। आपने अपना सर्वस्व देशहिल अपीण कर रखा है। आप अपने अभी-छोटें से-ही राजनीतिक जीवन में कई धार हिन्दुत्व-हित जेल-यात्रा कर चुके हैं। इस 'अम्तर्जीला' का भी सीरा श्रेय वर्श्तुलः आप ही को है।

स्वात-ज्य-वीर श्री सावरकर जी, प्रधान, श्रीवता भारतीय हिन्दू महासभा एवं देशभक्त स्वर्गीय लाला हरद्याल जी के विपय में विशेष कुछ कह कर, में उनके चतुर्म खी व्यक्तिय की परिमित महीं करना चाहता, शराः उनके प्रति केवल अपनी हार्दिक श्रद्धा-ज्ञाल अपित करता हुआ वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

--विभनाथ प्रम, ए,

### THE THE

बन्धु श्री ! श्रीच तिन् प्रिन्धित में हम लोग यहां श्रपनी प्रिट्रीय समस्याश्रों को सुलक्षाने के लिये इकट्टे हुए हैं. वह संसार के इतिहास में एक श्रनोती घटना है । हमारे राष्ट्र की सीमाश्रों से छळ ही दूरी पर संसार की महाशक्तियोंमें पारस्परिक साम्राज्य- लिप्सा के लिये जो घमासान लड़ाई हो रही है, उससे विश्वन्यापी परिणाम निक्लान बाले हैं । प्रजातन्त्रीय विश्वारों का प्रसार होने से युद्ध भी खाज प्रजातन्त्रीय हो गये हैं । इस महायुद्ध का चाहे कोई भी परिणाम हो, परन्तु एक बात निश्चित है और क्क यह कि भारत उस परिणाम से ध्रब्धता नहीं रह सकता। योहपं की ये शिक्षयां जो अपने को देखदूत बता कर काली जातियों पर शासन

करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समभती हैं, वे ही आज अपने द्वारा आविष्कृत विज्ञान के उच्चतम यंत्रों से यादवकुल की न्याहे नप्र हो रही हैं। ऑसों की एक भाषक में ही बड़े-बड़े साम्राज्य नाशों से बने घरों की तरह छिन-भिन्न हो रहे हैं। सम्बता के उचनम केन्द्र राख के हेरों में परिगात हो चुके हैं। कला के सुंदर नमूने आकाश से बरसती आग में धांय धांय करके जल रहे हैं। पश्चिम का सुसंस्कृत मनुष्य आज इतना 'बर्बर' होगया है कि बन्चे चूढ़े और वीमार भी उसके निशाने से नहीं बच सकते। विश्व को मध्यता का पाठ सिखाने वाले आज आरमानी मौत से बचने के लिये धरती माता में गुफायें बनाकर जिस किसी प्रकार अपने प्राणीं की रचा कर रहे हैं। एक और जहां रणचर्छी का यह भीपणनृत्य हो रहा है, दूसरी और अपने ही देश में गृह्युद्ध की लपरें हमें भयभीत बना रही हैं। अनर्राष्ट्रीय परिस्थिति से अनुचित लाभ उठा कर पाकिस्तानियों के सुराड के सुराड आज देश के एक सिरे से दूमरे मिरे तक जोशीली वक्तृताओं द्वारा सरकार और िंदुओं को धमकाते हुए कह रहे हैं -हमारी शर्ते मान लो वनी पछताना पड़ेगा। मद्रास में हुए मुसलिम लोग के अधिवेशन में अध्यत् पद से आपण देते हुए मि० जिला ने कहा है - "हम जानना चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान बिटिश सरकार देगी अथवा किसी दूसरी शक्ति की महायता से लेना पड़ेगा ?" नवायकादा लियाकतअलीगां ने यम्बई में आपण देते हुए कहा है- 'यदि पाकिस्तान न दिया गया तो हिन्दुस्तान के लोगों को हिन्दुस्तान के मुसलमानों से दो प्रकार का भय सदा बना रहेगा । आन्तिरिक अशान्ति और सीमावर्ती मुसलिम राज्यों के मेल से 'पान इस्लामिजम' की स्थापना। अभी इलाहाबाद में जिला साहब ने अपने अनुपायिओं से कहा है--

हमारा उद्देश्य है पाकिस्तान, केवल पाकिस्तान । अब यह नहीं रह गया कि वे हमें पाकिस्तान देंगे, वरन् अब तो रिथित यह है कि हम लेंगे।' यह है वह स्थिति जिसमें हिन्दुओं को अपने जीवन और उससे भी अविक सूल्यवान राष्ट्र की रदा करनी है। इस जीवन-संघर्ष में विजयी होने के लिये हिन्दुओं को महान् त्याग करना पड़ेगा, उससे कहीं अधिक जितना आज रूसी और चीनी कर रहे हैं।

पाकिस्तानी वक्ता और अंग्रेग राजिनितिझ वह रहे हैं कि हिन्द-स्थान न कभी एत देश रहा है और न रह ही सकता है। हिन्दू इस देश के एक निवासी नहीं है। नेए केवल इतना ही है कि ये यहाँ हम से कुन समय पर्ले चले आए और हम थोड़ा समय वाद पहुँचे। हम में करा जा रहा है कि अंग्रेज्ञ के आने से पूव भारत अनेक दुनहों में बीटा हुआ था। यहां एक जाति दूसरी जाति से और एक धर्मावलम्बी दूसरे धर्म वालांसे लड़ते थे। ऐसी अर्जिता के समय छाँभेज आये और उन्होंने अपनी सेना, भाषा और कानून द्वारा इस देश में एकना स्थापित की । यदि आज छाँगरेस अपनी सेना हटा लें तो १८वीं सदी की भयंकर अराजकता फिर से दृष्टिगोचर होगी। भारत की वर्षमान एकता का मूलकारण यांगरेजी शासन है और यही भारत को बिटन की शेष्ठतम देन हैं। हमारे बचों की पढ़ाया जा गहा है कि भारत कोई एक देश नहीं है, यह नाना देशों का समुख्य है। (India is not a country but it is a Continent in itself) यही बात दूसरे शब्दी में मर किया हारा लाई गई बिटिश योजना, में दोहराई गई है। जिटिश राजनीतिज्ञ कहते हैं कि सारत में कोई एक भाषा, एक धर्म, एक लिपि, एक पहरावा "और एक खानपान न होकर सब

वात में विविधता ही विविधता है। केवल सामाजिक और आर्थिक भिन्ततायें ही यहां नहीं हैं. प्राकृतिक दृष्टि से भी भारत में अत्यन्त विषमतार्ये ही दिखाई देती हैं। एक ओर निराप्डनी भें संसार में सबमे अधिक वर्षा होती है और दूरारी छोर राजस्थान वृंद-बूंद को तरसता है। एक श्रोर संसार का उचतम, पर्वत हिमा-लय वर्ष भर वर्फ से हका रहता है और दूसरी और पंजाब और सिंध की सूमि गर्भियों में आग की न्याई तपती है। ऐसे भूखएड को एक देश कैसे कहा जा सकता है ? परन्तु यदि एकता की यदी कमोटी है लो में पूछता हूँ कि बिटिश और जर्मन एक जैमा पहराचा पहनते हैं, एक सा खाना खाते हैं, एक मा धर्म मानते हैं, एक सी ही लिपि बरतते हैं, फिर ये दोनों आज एक दूसरे के नक के प्यासे क्यों बने हुए हैं ? यही वात जापानियां और चीनियों के विषय में की जा सकती है। डीनों का धर्म एक, संस्कृति एक, नस्त एक, लिपि और भाषा भी जागग एक सी ही है, फिर वे एक दूसरे की गर्देनें क्यों काट रहे हैं ? पता चला फि 'एकला' धर्म, भाषा, पहरावे आदि में न रह कर किमी अन्य वस्तु के आधार से रहती है। ये तत्व भी एकता के नियामक हैं, परन्तु इनके भिन्न होने पर भी एकता स्थापित हो सकती है। मैं मानता हूँ कि आरत में बहुत सी भाषाएं हैं, धम भी अने ह हैं, पहरावा भी भिन्न है, खान-पान में भी विपमसा है, तो क्या यह विपमता भारत में ही है, अन्य कियी देश में नहीं है ? आप की ज्ञात होना चाहिये कि आरत इतना बढ़ा हैश है कि इसमें रूस की छोड़ कर सारा गोरप समा सकता है। इस विचार से सोचिये कि सारे योरप में कितने धर्म वि:पनी आवार्य और जिलनी भिन्नतार्ये हैं ? समस्त संसार में २००० बोलियां बोली जाती हैं।

इनमें से ६०० केवल योग में ही प्रचलित हैं। जब वहां स्विट-अरलॅंड और बेलिनयम जैसे छोटे-छोटे देशों में अनेक सापाओं के रहते भी एकला रह सकती है तो क्या आरत एक देश नहीं हो मकता ? इस दृष्टि से इंगलैंड भी एक देश कहां है ? अंभेज़ों के देश का नाम इंगलैंड न हो कर 'भेट बिटेन' अथवा 'युनाइटिड किंग्डम' है। इंगलैंड तो उसका एक नाम मान है Great Britain और United Kingdom ये नाम ही इस बात के स्चक हैं कि यह मूलतः एक देश न था, किन्तु इंगलैंड, चेल्स, स्काटलेंड और अलस्टर को भिला कर एक 'संयुक्त देश' बनाया गणा है। अंग्रेजों का माएडा 'यूनियन जैक' कहाला है। वह भी सेन्ट जार्ज, सेन्ट एएइयू और सेन्ट पैद्रिक के कासों का मिश्रण मात्र है। यही दशा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (United States of America) की है। वह भी मुलतः एक देश न हो कर ४८ राज्यों का संघ ( Federation ) है इसके मराडे पर ४८ राज्यों की स्मृति में ४८ नम्त्र बने हुए हैं। अमेरिका में नस्ल, भाषा, संस्कृति और धर्म की भिन्नता भारत से भी अधिक है। यह भिन्नता इस मीमा तक पहुंच चुकी है कि स्यूयार्क का मेयर बनने के लिये ४-६ भाषाओं की जानना आवण्यक है, अन्यशा शंग्रेजी, फ्रेंच, डच, जमंन इटालियन आदि विविध जातियां बसी होने से उस का कार्य चलाना कठिन हो जाये। द्विश अफीका में विविध जारियां रहती हैं। १६०६ में चन्हें मिलाकर 'Union of South Africa' कायम किया गया। कैनेडा में दो भिन्न जातियों की मिला कर एक देश बनाया गया। रूस में विविध तातियां, नरलें, भाषायें और धर्म हैं। वहां भी आज U.S.S. 12. की स्थापना हो गई है। पैलस्टाईन के यह दियों और अरबों

में दिन-रात का सा विरोध होते हुए भी वह एक देश माना जाता है। फिर भारत को एक देश कहने से कीन रोक सकता है? यदि अंगरेज़ राजनीतिज्ञों के कथनानुमार भारत सचमुच ही एक देश नहीं है, तो क्या, 'United Kingdom' की तरह 'United India' पैदा नहीं किया जा सकता? हम तो Union की बात करते हैं, परन्तु आज तो Confederation बन रहे हैं। जून १६४० में फांन के पतन के समय ब्रिटिश सरकार ने फांस और इंगलैंड के लिखे Common Citizenship के आधार पर दोनों देशों के Confederation का प्रस्ताव किया था। जब दो देशों की एकता को बीच में बहने बाला ससुद्र नहीं रोक सका, फिर हमारी एकता को कीन रोक सकता है? हमारा तो देश ही एक है।

कहा जायगा कि अमेरिका बिटेन आदि में तो एकता के विधायक अनेक तत्व विद्यमान हैं, परन्तु भारत में ऐसे तत्व कह हैं? मेरा उत्तर स्पर् है। जिसे आप भिन्नता बोलते हैं, वह हमारी एकता की द्यांतक है। जो बात हमें जर्मनी, ब्रिटेन, चीन, जापान और संसार के समस्त देशों से पृथक करती है वही हमारी एकता की नियामक है। आप भारत के किसी प्रांत में जाइये प्रत्येक हिन्दु लड़की बचपन से ही मीता के प्रति आदर बुद्धि एखती है। राम को चाहे कोई ईश्वर साने अथवा अवतार. किन्तु आर्व जाति के श्रेष्ट्रतम राजा होने से उनकी पूजा सर्वन्न ही होती है। हमुमान और भीमसेन हमारे लिये शिक्त के अन्य स्नोत हैं। सावित्री और दमयन्ती प्रतन्नत धर्म की अनयर प्रतिमार्थ हैं। रामायण और महाभारत सदा नवीन श्रुति-संश्वर अमर काव्य हैं। हमारा इतिहास और संस्कृति, राजा और राज्य संस्कार

और प्रथायें, कला और आकृतियां, यहां तक कि शतु और जिन भी एक हैं। कालिदास का नाम ज्याते ही हम कह उठते हैं 'वह हमारा है, और फिरदौशी का नाम आने पर विदेशी की आवना जागृत हो आती है। दिवाली की उस एक रात की कल्पना की जिसे जन कि भाषा, धर्म. नेष, खान-पान की विविधता के रहते हुए भी जहां-कहीं भी कोई हिन्दू रहता है वह अपने घर में दिया जला कर बचां के मुँह में और नहीं तो एक बतासा देकर ही मुँह मीठा करता है। उस दिन एकमान्न स्वतन्त्र हिन्दू राजा नैपाल के महाराजा से लेकर जंगल में रहने वाला गोंड तक धपनी कोंपड़ी में दिया जलाकर अपलक नेत्रों से भगवती लच्मी के आगमन की प्रतीचा करता है। क्या उस दिन हिमाचल से सिन्धु परयेन्त सारा देश जगमगाती दीपावली की अदूर शृह्वला के कारण एक सूत्र में बंधा दिखाई नहीं देता ? इसी प्रकार विजयदशमी के दिन शिक्त-पूजा करते हुए, वसन्तोत्सव पर प्रकृति की तरह शुङ्गार करते हुए तथा होलिकोत्सच पर रंगीली पिचकारियों से निकलती धाराओं के साथ अंच-नीच का भेद सुला कर छोटे-बड़े सब एक-साथ गले मिलते हुए क्या भारत की एकता का गुणानुवाद नहीं करते ? क्या एकता का ऐसा सुन्दर दृश्य कहीं अन्यन देखने की मिल सकता है ?

स्वयं विधाता ने भारत को एक स्वतः पृथक् राष्ट्र के रूप में बनाया है। संसार का अन्य कोई राष्ट्र दूसरों से पृथक, एकता मं इस प्रकार नहीं बांधा गया जिस प्रकार एक और हिमाचल और तीन और समुद्र द्वारा भारत को एकता में बांधा गया है। इसे सम-मने के लिये भारत के मानचित्र को देखिये। हिमालय पर 'हरिद्वार' धीर दिच्या समुद्र पर 'कन्या छुमारी' के नाम दिखाई देंगे। क्या

आपने कभी सोचा कि ये नाम किस का संकेत करते हैं ? हमारे माहित्य में 'शिव-पार्वती' का कथानक है। पार्वती का निश्चय था "कोटि जनम ते रगर हमारी। वर्ष्ट्रं राम्भ्र न तु रह्हं कुमारी।" पार्वती ने शिय से ही विवाह करने का महुल्प कर कठोर लप किया। हिमालय पर शिव समाधिस्य थे और नीचे पावेती ध्यान-मग्रा थीं। यही दृश्य हिन्दुस्थान के मानचित्र में आज भी देखा जा सकता है। हरिद्वार में शिव जी विराजमान हैं और कन्याकुमारी में पार्वती संगमरमर की प्रतिमा के रूप में एंड़ी हुई आज भी हाथ जोड़ कर तपस्या कर रही हैं। पार्वती और शिव का परिणय हो जाने पर, भारत के सीमावर्ती पर्वत हिमालव की सबसे ऊँची चोटी का नाम शिव-पर्वती—दोनों के नाम पर 'गौरीशद्वर' रखा गया, क्योंकि इस (हिमालय) के एक आधम में यीवनोन्मेप के समय आभुपणों के स्थान पर वत्कल पहन कर पर्वत कुमारी ने अखएड तप द्वारा शिव की प्राप्त किया था। जिन सीगों ने आज से सहस्रों वर्ष पूर्व भारत के सीमावर्नी नगरीं का नाम शिव-पावेती के कथा-नक पर रक्षा थो कया उनके सामने भारतीय एकता का विचार विद्यमान न था ? कभी बहा सहू लं में उठिये और किसी सनालनी हिन्दू को स्नान करते देखिये। वह अपने शरीर पर पानी डालता जायेगा और माथ में "गंगे च एस्ने चैव सरस्वती गोदावरी। नमेंदे सिन्ध् कावेरी जलेऽिमन सिन्धिं कुक--" इस शोक को भी जपता रहेगा। आप सोचेंगे कि यह कैसा व्यक्ति है जो इस बहा मुहूर्रो में ईश्वर्का नाम स्वर्णा न कर निर्देश के नाम रह रहा है ? क्या वह भूगोल वाद कर रहा है ? नहीं, हमारे पूर्व जों ने दिन के आरम्भ से ही हम में राष्ट्रीय भाव भरने के लिये परिपाटी धनाई थी कि बर् शरार-शुद्धि के साथ-साथ इस श्रोक

का पाठ करे। हिन्दू स्नान करते हुए श्लोक बोलता है और अन ही मन कहता है 'यह दोनानगर के कुएं का जल नहीं है इम जन में गङ्गा, यमुना और लएडानी (पूरीय भारत की निस्यां) गोदावरी (पश्चिमी भारत की नदी) नर्पदा (मध्यभारत की नदी) सिन्ध् (पश्चिमीत्तर भारतकी नदी) और कावेरी (दिस्ण भारत की नदी ) सातों निद्यां भिमित्ति हैं। मैं इस पानी स न हीं, राष्ट्रक्षी जल से स्नान करता हूं। सेरा देश यही गांव नहीं है, वह गङ्गा से गोदावरी तक और सिन्धु से कावेरी पर्यन्त बिस्तृत है। उसी का मैं एक अङ्ग हूँ। यही क्या, आप एक हिन्दू तीर्थयात्री की जीजिये। वह गङ्गोत्तरी से यात्रा धारम्भ करता है श्रीर रामेश्वरम् पर समाप्त करता है। रामेश्वरम् की मूर्त्ति पर हरिद्वार, प्रयाग, काशी कहीं का भी जल न चढ़ा कर गङ्गोत्तरी का जल ही चढ़ाया जाता है। जिस व्यक्ति ने इस मर्थादा की स्थापित किया था क्या उसके सम्मुख गङ्गोत्तरी से रामेश्वरम् पर्यन्त समस्त भारत की एकता का विचार विद्यमान न था? हमारे पूर्वजों ने नीधीं की व्यवस्था भी इस प्रकार की है कि चाहे कोई शिव का मक हो अथवा विष्णुका, शक्तिका पुजारी हो अथवा शंकर का-सब के पवित्र स्थान भारत-भर में च्याम हैं। बारह उद्यो-तिलिङ्गां को लीजिये। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशील में मिलिका-

सौराष्ट्रे सोमम थंन श्रीशिले म'हाक जिनम् उत्तिथिन्यां महाकाल मीकारे परमेश्वरम् ।
 केदारं हिमवरपृष्टे डाकिन्यां भीमशंकरम् वारा ग्रान्याचा विश्वेशं ज्यम्बकं गीतमीलटे ।
 देवानाथं चितामूमी नागेशं दाराकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुश्मेशख शिवः बाये ॥—-शिवपुरागा

जीन, उज्जियनी में महाकाल, आंकार में परमेश्वर, दिमालय में केदारनाथ. डाकिनी में भीमशंकर वाराणासी में विश्वनाथ, गौतमी नदी पर ज्यम्बक, चितासूमि में चैद्यनाथ, दाहकावन में नागेरा, सेतुबन्ध में रामेश्वरम् तथा शिवालय में घुश्मेश—ये बारह उपोतिलिङ्ग केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम् तक तथा सोमनाथ से लेकर वैद्यनाथ तक फैले हुए हैं। समपुरियों कि को लीजिये। अयोध्या, मधुरा, माया, काशी, कांची, अवन्तिका और द्वारिका ये सात पुरियां हैं। ये भी सारे भारत को घेरे हुए हैं। शङ्करा-चारमं मालाबार में पैदा हुए, परन्तु उन्होंने अपने सिद्धान्त के प्रचारार्थं चार मठ। भारत के चार कोनों पर स्थापित किये। चार मठ और चार धाम 🖁 भारत की एकता का उज्वल प्रमाण देते हैं। सब हिन्दुओं का पितृ-तर्पण गया में और मातृ-तर्पण सिद्धपूर में होता है। क्या यह बात यह नहीं बताती कि भारत एक देश है ? क्या एकता की यह आधारशिला अंगरेज़ शासन ने रक्लो है ? क्या अंगरेज़ों के आगमन से पूर्व हिन्दू लोग भारत की एक देश न मानते थे ? पश्चिम की आंख से देखने वालों को मैं गर्वपूर्वक कहूँगा कि मिश्र के पिरामिड, बैबिलीन का टावर, चीन की दीवार. सालोमन का मन्दिर और पीटर का गिर्जाघर बनने से करीं पूर्व साम्नीय विचारकों ने सात नदी सप्त यौर सात पुरी के रूप में भारतीय एकता का निर्माण

अयोध्या सथुरा माया काशी कोची अवज्तका। पुरी द्वारिकावती चैव सप्तैताः मोचदायिकाः॥

बिरिका में शारदा मठ, जगन्नाथ में गोवधन मठ बदीनाथ में जोशी मठ श्रीर सेसूर में श्रंगेरी मठ।

<sup>💥</sup> द्वारिका, जगन्नाथ. बदीनाथ, श्रीर रामेश्वरम्।

किया था। जरशुख का प्रादुर्भाव, कन्प्यूशस की शिचायें सुकरात के वार्तालाप, मूसा की दस आज्ञायें और ईसा के पर्वतीय उपदेश का सुनने से शताबिदयों पूर्व भगवान् शिव ने शक्ति की अपन हाथ में लेकर उसके वितरण द्वारा भारतीय एकता की आधारशिला रक्ली थी। देवी भागवत में कथा आती है कि क़्तय्ग में दत्त प्रजापति ने कन वल तीथे में एक वड़ा यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में सब देवता और ऋषि बुलाये गये, परन्तु दत्त ने शिवजी को नहीं बुलाया और 'कपाली' कर्कर उनका अपमान किया। यदापि शिव की पत्नी सती दत्त की कन्या थी, परन्तु दत्त ने उसे भी कपाली की पत्नी जान कर नहीं बुलाया। सती आध्यर्थ से सोचने लगी 'दन्त मेरे पिता हैं। उन्होंने सुमे क्यों नहीं बुलाया ?" इसका कारण जानने वह शंकर के पास गई और आदर से बोली-'स्वामिन्! सुना है मेरे पिता के यहां यहा है। सब ऋपि-सुनि गये हैं, फिर आप वहां क्यों नहीं गये ?" सहेश्वर बोले—'देवी! तुम्हारे पिता मुक्त से वैर रावते हैं। जो देवता उन्हें सान्य हैं, वही यहा में गये हैं। बिना बुलाये दूमरे के यहां जाने से तिरस्कार होता है। अतः येने न जाना ही अचित समसा।" सती बोली-"हे शहर! में अपने पिता के भाव को जानने के लिये यहां में जाना चाहती हूं। आप समें वहां नाने की आज्ञा दें।" शिवनी बोले-"देवि! यदि त्रहारी ऐसी ही रुचि है तो, हे सुझते! तुम मेरे वचन से वहां शीघ जाओ।" मती को यज्ञ में देखकर दत्त ने उसका क्रछ भी आदर नहीं किया। अपमानित हुई सती अपने पिता से बोली-"नात! जिसकी छपा से चराचर पवित्र हो जाता है, उस शहर को यापने यज्ञ में करों नहीं बुलाया ?" सती के वचन सन कर द्दा को न से बोला-"गद्रे! तू यहां क्यों आई? तेरा यहां क्या

काम है ? यन लोग जानते हैं कि तुम्हारे शिव असङ्गलीक हैं। यून, प्रेन और पिराचों के स्वामी हैं। इस कारण उस ध्वेपपारी शिव को मैंने नहीं बुनाया। मैंने सोचा कि देवताओं और ऋषियां की समा में उस कुनेपधारी का क्या काम ?" पति का अपगान सुनकर सती बोली-''स्वामी का अपमान सुनकर मुक्ते जीने से क्या काम ? में अभी अभि में प्रवेश कर देह स्वाग करती हूँ।" स्वामि के चर्गों का ध्यान करती हुई सती ने अपने की अग्नि की भेंट कर दिया। जब शिव को सती के देह-त्याग का समाधार मिला तो वे त्रन्त यझस्थान पर पहुंचे और सती के शरीर को कन्धे पर रखकर सारे भारत की परिक्रमा की। परिक्रमा करते हुए जहां-जहां सती का अंग गिरा वहां-वहां शालों के देवीपीठों का निर्माण हुआ। जहां सती की योनि गिरी वहां कामगिरी पर 'कामाख्या', जहां उसकी अंगुलियां गिरी कलकत्ते में 'काली', जहां उनकी हुथेली गिरी बाराणसी में 'अअपूर्णा' जहां उसकी जीभ गिरी फांगड़े में 'डवालासुग्वी', जहां उसका बहारन्य गिरा हिगील नदी के किनारे 'हिंगुलादेवी', इसी प्रकार विन्ध्याचल में विन्ध्य-वासिनी, नीलिगिरी में नीलस्वरी, श्रीनगर में जांबुनदेखरी, नैपाल में गुह्यकाली, कोल्हापुर में महालदमी, मदुरा में मीनाद्ती, गया में मङ्गला, क्रह्में में स्थागुप्रिया और कनवल में उपा का स्थान षना। शिव चाहे परमात्मा हो अधना पुरुष, यहां इसकी विवेचना नहीं करनी। इस कथा का अभिप्राय स्पष्ट है। शिव ने सतीरूप शिक की ४१ हिस्सों में बांट कर उसे भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थापित कर कामाख्या से हिंगुलाज तक तथा कांगड़ा से मदुरा लक समस्त भारत की अखरहता कायम की है। जिस ठयिक ने इस कथा के आधार पर तीर्थ बसाये और उनमें दैवीय भावना भरी

'उसने सारे भारत का भली प्रकार अमला किया होगा। चिना घुमे जसने यह कैसे जाना कि कांगड़ा में ज्यालामुखी पर्वत है और वहां प्रयो में से आग निकलती है। अतः वहां पर सती की जीभ शिरना निर्धारित किया। ब्रह्मरन्त्र शरीर में सबसे भारी घस्तु है और भेत रंग की है। धातुओं में पारा भारी और भेत रंग का है। यह हिंगुलाज से ध्याता है। पारे को वहां से निकलता देख कर ही सती के बहारन्ध्र गिरने की कल्पमा की गई। इस प्रकार देवी-पीठों को स्थापना के समय भारतीय एकता का विचार निश्चित रूप से विद्यमान था। देवी भागवत में आगे लिखा है ''अथवा सर्वाणि चेत्राणि काश्यां सन्ति नगोत्तम । तत्र नित्यं चमेजित्यं देचीभक्तिपरायणः।' ये देवीपीठ पहले तो भारत के भिल-भिल्न भागों में बसाचे गये और फिर 'उन सब तीथीं को काशी में एक साथ बसाया गया । आज तक काशी के अनक सुहलों के नाम विविध देवीपीठें के नाम से हैं, यथा कर्मच्छा= कामाख्या। यह एक बात ही कि भारत के भिन्न-भिन्न हिस्लों में विखरे हुए तीथों के नामों से काशी के सहक्षों का नामकरण किया गया, आसेतु हिमाचल भारतभूमि की एक्सा का ज्वलन्त प्रमाण है।

यहां एक बात ध्यान देने योग्य है। इस देश में हिन्दू से बढ़ कर देश मक और राष्ट्रीय दूसरा कोई नहीं हो सकता। कारण यह है कि हिन्दू चाहे किसी भी धर्म को माने वह अपने पुण्य तीथीं में घूमता हुआ सदा भारत की सीमा में ही रहेगा। उसे इससे बाहर जाने की आवश्यकता न होगी। इस प्रकार हिन्दू का धर्म उस की राष्ट्रीयता में बाधक नहीं हो सकता, परन्तु एक मुसल-गान और ईसाई में जब अपने तीथीं के दर्शन की जालसा उठेगी तो उसे भारत की सीमाओं से बाहर ही जाना पहेगा। उसका धर्म

उमकी राष्ट्रीयता में बाधा बन कर खड़ा होगा। यही कारण है कि गुमलमान शीर ईसाई इस देश में रहते हुए भी बहिमुंखी होने से कभी पूर्ण राष्ट्रीय और पूर्ण देशभक्त नहीं हो सकते । और यही कारण है कि इस देश की एकता की चिन्ता जितनी हिन्दू को है उतनी दूसरे किसी को नहीं है। भारत हमारी केवल पितृभूमि ही नहीं है, अपितु हमारी पुरवभूमि भी यही है। इसी भूमि में हमारे धर्मों का आविभीव हुआ। यहीं पर वैदिक युग के त्रहिपयों से लेकर द्यानन्द पर्यन्त, बुद्ध से नागसेन पर्यन्त जिन से महावीर पर्यन्त, चैतन्य से नानक पर्यन्त और रामदास से रामतीर्थ पर्यन्त, सभी गुरु और देवता जनमे और बढ़ें। यहां के वन और उपवन, पवत और उपत्यकार्य, निद्यां और घाटियां उनकी जीवन कथाओं से समर हो चुकी हैं! इसी प्रांगण में भारतीय संस्कृति की कलियां हँस-हँस कर सिलीं। मानव सृष्टि में जब सभ्यता का सूर्य उदित हुआ तो उसकी प्रथम रिभयां इसी देश के आकाश पर प्रकाशित हुई। संस्ट्रित की जब बयार चही तो वह इसी देश के उपवनों से हो कर गुजरी। मनुष्य ने जब होंठ खोले और अपने गुख से शब्दों का उचारण किया तो वह सबं प्रथम मानवध्वित सामगान के रूप में इसी देश के तपोवनों में तप कर रहे ऋपियों के मुख से प्रतिध्वनित हुई। अपनी प्राचीनता हम नहीं जानते, पर हिमालय की बर्फ़ाली तहें उसे वता सकती हैं। अपना इतिहास हम सुना नहीं सकते पर गङ्गा की कलकल निनादिनी धारायें उसे सुना सकती हैं। हिन्दू और हिमालय की प्राचीनता एक समान हैं। हमें नहीं मालूम कि हम कहां से आये, पर जब हमने आंखें उघाड़ीं तो इस प्रथ भूमिका राजमुकुट किन्हीं दैवीय हाथों द्वारा हमने अपने ही

सस्तक पर बंधा देखा। इस देश की नदियों और पवेतों, जलाशयों छो। उपवनों के नाम हमने हो रक्खे। हम से पुराना इस देश में कोई है हो नहीं। हमने अपने जीवन का प्रथम घास हसी के अन्न का खाया। इसी के जल से पहली प्यास व्यक्ताई और यहीं की वायु में स्वंत्रथम सांस लिया। हमने ही हिमालय को हिमालय और गङ्गा को गङ्गा पुकारा। इस देश को चाहे आयांवत्तं कही, चाहे जम्ब द्वीप बोलो, चाहे भारतवर्ष पुकारो और चाहे हिन्दुस्थान कहो-ये सब नाम हमारे ही रक्खे हुए हैं। जो हमें बाहर से धाया बताते हैं वे इस देश का पुराना नाम तो बतायें! वे यह तो बतायें कि तब गङ्गा और हिमालय किस नाम से पुकारे जाते थे ? यदि यह मान भी लें कि हम से पूर्व यहां द्रविड़ लोग रहते थे तो आज सहस्रों वर्षी के परस्पर सहवास के कारण दोनों के देवता, धर्म, भाषा, संस्कृति, कला, इतिहास सब छूछ एक हा गया है। पारस्परिक विवाह सम्बन्ध हारा रक्त तक एक हो चुका है। वेहमारे हो मिये हैं और हम उनके वन गये हैं। हमारे राम उनके अवतार हैं। हमारी ही गीता उनकी धमें पुस्तक है। हमारे शिव उनके आराध्य देव हैं। रामायण और महाभारत की कथायें उन्हें स्फूर्ति देने लगी हैं, उनकी भवन-निर्माण-कला हमने अपनी कहकर स्वीकार कर ली है। अब किसी तीसरी शक्तिको हमारे में फूट डालनेका साहस ही नहीं हो सकता। शताब्दियों से बह्ती हुई स्नेह की निमल मन्दाकिनी में अतीत का दु:ख विलीन हो चुका है।

संसार की दूसरी जातियां अपने देश की 'पितृभूमि' के नाम से पुकारती हैं, परन्तु हिन्दू इस देश की 'मातृभूमि' कहते हैं। हमारे लिये यह देश सराय व धर्मशाला नहीं है। यह सुख भोगने का साधन मात्र भी नहीं है। माता के समान पालन करने के कारण यह देश मातृ-तुल्य है। वेद में कहा है "माता सुमि: पुत्रोऽहं पृथिव्या: ।" यह सूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। वेद की भाषा में इस भूमि पर रहने का अधिकारी वही है जो इसे माता करके जानता है। हमने इस धरती को 'मां' कह कर पुकारा और इसने हमें 'वत्स' कहकर अपने प्रमाध्यल में लपेट लिया। इसी कारण आज तक हिन्दू इस देश की भारत-माता कह कर पुकारता है और इसी कारण हिन्दुस्थान के मान-चित्र में माता की प्रतिमा बनाई जाती है। हिमालय इस मां का मस्तक है। गौरीशंकर मुफुट है। पंजाब और बगाल दो विशाल मुनार्य हैं। गंगा और सिन्धु के दो हैल्टे दो पंजे हैं। यू० पी० मस्तिष्क है जिहार दिल है। आंध्र और महाराष्ट्र दो उहा हैं। तामिल और केरल दो टांगें हैं। रामेश्वरम् और कन्याद्यमारी दो चरण हैं। लंका इस माता के चरणों में नतमस्तक भक्त है। रलाकर और महोद्धि की जलधारायें इसके चरण धोने के लिये बहते हुए अनन्त जलप्रवाह है। नर्भदा इसकी मेखला है। गङ्गा, यमुना और सरस्वती की तीन धारायें यज्ञीपवीत के तीन पवित्र सूत्र हैं। तद्दशिला और नवद्वीप तथा काशी और काइती ६स का यन्त:करण-चतुष्टय है काश्मीर की कसरपंक्ति इसके मस्तक का छुं कुम है। हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों पर सूय की किरणों से बनती हुई स्विणिम रेखायें भुवन-मन-सोहिनी हमारी मों का सीभाग्य सिन्द्र है। जब तक इसका मस्तक हिमालय खड़ा है और सीभाग्य रेखा बनाने वाला सूर्य विद्यमान है, तब तक संसार की कोई शिक्ष नहीं जो इसे खरड-खरड कर सके। इस देश से सुन्दर देश हो सकते होंगे। इससे अल्ही

भूमि भी होगी, परन्तु हमारी मां होने से हगारे जिये यह सब से बढ़ कर है। यह गर्ब हिन्दुओं को ही प्राप्त है कि हम ने साता शीर मातृभूमि की स्वर्गे से भी अंचा स्थान दिया है। इसी लिये स्वतन्त्र हिन्द् राज्य नैपाल के सिवकों और टिकटो पर आज भी लिखा है ''जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद्पि गरीयसी"। मानुभक्ति का ऐसा सुन्दर उदाहरण विश्व में कहीं हुं है न मिलेगा। इसी उद्देश्य को लेकर हमारी राष्ट्रीय सभाशों में 'बन्द्रमात्रम्' गीत गाया जाता है। इसी से अथवंदेद के 'पृथित सूक्त' में कहा है कि यह भूमि पहले सलिलाएव के नीचे छिपी हुई थी। जिन्होंन इसे मां कह कर पुकारा उनके लिये यह अकट हुई। सुप्रजों क लिये यह अमृत से परिपूर्ण है और दूसरों के लिये जड़मात्र हैं। . भारत हमारी मां है। ३३ करोड़ देवों में इसकी गणना है। देवी की पूजा अखिएडल प्रतिमा के रूप में ही हो सकती है। दूटी हुई मूर्ति पूजा के योग्य नहीं रहती और उसे पूजने वाला पापी होता है। अतः भारसमाता को पूजा के योग्य बनाये रखने के लिये हमारा यह राष्ट्रीय धर्म है कि हम इस देवी का अंगच्छेद न होने देवें। महारानी चिक्टोरिया ने वचन दिया था कि अंगरेन सरकार किसी के धर्म में हस्तचेप न करेगी। हम कहते हैं कि अखएड-भारत की पूजा हमारा धार्मिक अंग है। यदि सरकार अपने दिये गये चचलों के प्रति सची है तो वह स्पष्टतया घोपणा करे कि हम भारत के दुकड़े कभी नहीं होने देंगे।

भारत की यह ग्रहारहता केवल ज्ञानचर्च ही नहीं है। विदेश काल से 'सिन्धु' शब्द हिन्दुस्तान की स्वाभाविक सीमायों 'सिन्धु नदी से समुद्ध परयेन्त' के लिये व्यवहृत होता आया है। आहारा प्रशी में 'पृथिनी समुद्धपर्यन्तया एकराहित' यह वास्य

भारती । एकता की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। ये वार्त केवल प्रन्थों में ही नहीं लिखी रहीं। बड़े-बड़े हिन्दू सम्राटों ने 'चक्रवर्ती' की पदवी धारण कर समुचे राष्ट्र पर 'सावभौम' राज्य स्थापित भी किया है। मीर्यों का उद्देश्य सारे शारत की एक कर, उस में एकानुभूति उत्पन्न कर 'चातुरन्त राज्य' क्ष की स्थापना करना था। करबोज से कनोटक तक तथा काठियाबाइ से कलिंग तक का सारा प्रदेश एक छत्र के नोचे लाकर कौटिल्य ने चातुरन्त राज्य का आदशं पूरा किया था। छादि-किव वालमीकि के उद्धरण के साथ में इस अकरण को समाप्त करता हूँ। वालगीकि ऋषि निखते हैं ''इच्या-कूग्गमियं सूमिः सरीलवनकानना । स्गपिद्यमनुष्यागां निमहानु-महेष्विप।" जंगलों और पर्वतों से चाच्छादित और सागरों से चिरी हुई इस भूमि के स्वामी इत्त्वाकु वंशीय राजा हैं। इस देश के पशु, पद्मी और मनुष्यों पर उन्हीं का अधिकार है। उन पर निमह और अनुमह करना भी उन्हीं का काम है। भारतीय एकता के विषय में बालमीकि के समय में भी यह विचार प्रचलित था, परन्त आज हमारे पूर्वजों द्वारा किये गये सब प्रयत्न विफल हुआ चाहते हैं। 'जिला ऐन्ड कम्पनी' इस एकता की नष्ट करने के लिये एड़ी-चोटी का यह कर रही है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि जब तक एक भी हिन्दू जीवित है और उस की धमनियों में हिन्दू रक्त प्रवा-हित होता है तब तक पाकिस्तान कभी सन्ना न उत्तरने याला स्वप्न ही रहेगा।

जिल्ला साहब कहते हैं—'हमें हिन्दुओं ने बहुत सताया है। कांग्रेस राज्य, जो वस्तुत: हिन्दू-राज्य था उसमें मुसलमानों के स्वत्वों को निद्यतापूर्वक कुचला गया है! अब हमारे कप्ट असहा

के चातुरन्त-चारों कोनों तक फेला हुआ ?

हो चुके हैं। अतः हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न का हल पाकिस्तान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हैं'। आअर्थ है कि जिल्ला साहब उस कांग्रेस राज्य को भी हिन्दू राज्य बताते हैं, जिसने मुमलमानों को असन करने के लिये राष्ट्रीयता की आड़ में हिन्दुओं पर इस प्रकार अत्याचार किये कि उसी से प्रोत्माहिल होकर आज निका साहब को पकिस्तानी आंदोलन चलाने का लाहस हुआ है 'हिन्दू' और 'अत्याचार' — ये दोनों परस्पर विरोधी शब्द हैं। हिन्दू पर तो आरोप हो यह है कि वह संसार भर के प्रति दयावान् है, पर अपने पर इसे द्या नहीं आती। हिन्दू के समान उदार और सहिल्ह्या इस धरती पर मिलना असम्भव है। हमने विदेशियों की वसने की स्वतन्त्रता दी और वे हमारे शासक ही बन बैटे। हिन्दू राजाओं ने उदारतावरा मस्जिदें जनवाई और वे ही हिन्दू धर्म पर चोट करने को केन्द्रस्थान बन गई। मुसलमान हमारे मेलों में खड़े होकर हमारे धर्मे पर कटाच करते हैं, पर हमने आज तक किसी पर शाक्रमण नहीं किया। दूसरी और मुसलमानों ने दर्जनों हिन्दृ अचारक छुरी के घाट उसार दिये, फिर भी जिला कहते हैं कि हिन्दू अत्याचारी हैं। हिन्दू मन्दिरों के पास से पर-धर्मावलिकारों के शोक और हवं सूचक जुल्म गुज़रते हैं। संसार हमारा सादी है कि हम ने याज तक किसी पर चोट नहीं की। दूसरी और मस्जिदों से बरातों और जुल्सों पर पत्थर बरमाने की वातें आये-दिन पत्रों में पदी जाती हैं, फिर भी जिला कहते हैं कि हिन्द असिहिण्या हैं। मुस्लिम-बहुमत-प्रान्तों में हिन्दुओं का जीवन दु:खी देखकर हिन्दू सभा ने आवाज उठाई कि इन प्रांतों में शासन और ठयवस्था का कास गवर्नर अपने हाथ में ले लें। यह सुन कर सुसलमान चौं म उठे और उन्होंने हिन्द-चहुमत-प्रान्तों में, शहमदा-

बाद, बम्बई, कानपुर, जबलपुर, मदुरा और बिहारशरीफ में दंगे करके जताया कि जहां उनकी संख्या अत्यल्प है तथा जहां शासन श्रीर व्यवस्था गवनेरों के हाथ में है वहां भी वे गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। फिर भी जिला कहते हैं कि हिन्दू अन्यायी हैं। सीमांत की सी लूट, सिन्ध का सा हत्याकांड और बङ्गाल का सा अपहरण किसी हिन्दू प्रान्त में नहीं होता, फिर भी मुस्लिम मफाद को पामाल करने का अपराध हिन्दुओं के माथे मदा जाता है। मैं कहता हूँ कि यदि जिला साहब सचगुच ही अपनी बात के पक्कें हैं और वे वस्तुत: ऐसा ही समभते हैं कि हिन्दू मुसलमानों की सताते हैं, तो हिन्दू और मुश्लिम भारत उथक्-प्रथक बन जाने पर ३० करोड़ बहादुर हिन्दुओं की गोद में पड़ा हुआ पाकिस्तान कितने घएटे जी सकेगा? हिन्दुस्तान के दुकड़े हो जाने पर भी हिन्दू-मुस्लिम समस्या हल न होगी, प्रत्युत वह अब से भी अधिक पेचीदा हो जायेगी। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में अपनी-अपनी श्रेष्ठता जताने के लिये शाश्वत् युद्ध होते रहेंगे। दोनों देशों भें बसे हुए अल्पमतों का जीवन असहा हो जायेगा, क्योंकि वे एक-द्सरे के लिये Hostages का काम करेंगे। असल बात यह है कि मुसलमान ऐसे किसी भी शासनविधान की मानना नहीं चाहते जिस में उनकी स्थिति अल्पमत जाति के रूप में कायम की जाये। यदि यही बात है तो पञ्जाब, सिन्ध सीमांत और बड़ाल के हिन्दू भी अल्पमत जाति का जीवन विताने पर बाधित क्यों किरो जायं ? क्यों नहीं मिश्र में ईसाईयों, टकी में श्रामीनियन्स शौर पैल-स्टाईन में यहृदियों के लिये भी प्रथक देश वसाये जायें ? फिर पैलस्टाईन में यहूदियों की पृथक् राष्ट्र मनाने से मुस्लिम लीग क्यों कतराती है ? यह 'पैलस्टाईन दिवस' मना कर उसके विभाजन

का विरोध भी क्यों करती है ? वात साफ है कि वह पाकिस्तान का शोर मचा कर हिन्दू बहुमत का शासन नहीं होने देना चाहती। यदि लीग की यही चाल है तो मैं ति:संकोच भाव से घोषिल करता हूँ कि संसार में कोई शिक्त नहीं जो बंगाल के ४५% और पञ्जाब के ४२% हिन्दुओं को मुसलमानों का दास बना कर रख सके। वंगालियों ने 'वंगभंग आंदोलन' के समय अपनी शक्ति का परिचय दिया है और पञ्जाब के सिक्ख, कायम हुए मुस्लिम राज्य को नष्ट कर सिक्ख राज्य की स्थापना कर, अपनी साकत का लोहा दिखा चुके हैं। जिन्ना साहब की माल्म होना चाहिये कि पाकिस्तान कायम हो जाने पर भी केवल ४४३१४६४४ मुसलमान हिंदू शासन से बच सकेंगे। शेव २२०७६७१४ मुसलमानों को [हिन्दू शासन के नीचे ही रहना पड़ेगा। यह कहना कि पाकिस्तान बस जाने पर Minority Rights के विषय में सममीता कर तिया जायेगा, निरर्थक है, क्योंकि उस निर्णय की सनवाने के लिये पाकिस्तान श्रीर दिंद्रस्थाम-दोनों पर कोई सुदृढ़ केन्द्रीय सरकार न रहने से गृहयुद्ध अवश्यम्भावी होगा। यदि उस गृहयुद्ध का परिणाम वहीं निकला जो अमेरिका में हुआ अथित् 'फेडरेशन' की स्थापना तो पाकिस्तानी बच्चे की दूप के दांत हुटने से पूर्व ही मृत्यु हो जायेगी। इसलिये मैं कहना हूं कि हिंदुस्थान का विभाजन उतना ही असम्भव है जितना हिमालय का स्थान-परिवर्त्तन। अन्य देशों का इतिहास भी हमें यही सिखाता है। आस्ट्रिया, अशिया और रशिया ने पोलएड को बांट खाया था। क्या पोलएड इतने से ही मिर गया ? नहीं, पोल देशभक्त लड़ते रहे और अन्तत: पोलैएड एक होकर रहा। और उसके एक बनने के समय उपरोक्त तीनों राज्यों का ध्वंस हो चुका था। गत महायुद्ध की समाप्ति

पर मित्र-राष्ट्रों ने जमनी को दएड देने के लिये उसके दुकड़े कर दिये थे। क्या इससे जमेन जाति मर गई ? नहीं, बीस वर्ष में ही १६१८ की लाश जीवित बनकर खड़ी हो गई और उसका परिशाम वत्तमान विश्वयुद्ध है। यदि ३० करोड़ हिंदुओं के देश को काटने का यस किया गया—नो दु: माहस औरंगजेब और तैमूरलंग भी अपने सगय में नहीं कर सके—उसका परिणाम कितना भयानक होगा इसकी कल्पना इतिहास को जानने वाला सुगमता से कर सकता है। त्रंगरेज राजनीतिज्ञों का यह कहना कि दिला से तो हम भी भारत की अखरडला के पच्चपाती हैं, परन्तु अल्पमत की रचा करना हमारा फर्ज़ है और अल्पमत की सन्तुष्टि इसके अतिरिक्त स्रोर किसी जपाय से नहीं हो सकती कि उन्हें भारतीय संघ (Indian Union) से प्रथक होने के लिये आत्म-निर्णय का अधिकार दे दिया जाये। में इस बात को नहीं मान सकता हूं। यदि शंगरेज सरकार सचमुच एकता की समर्थक है, तो जब वह हिटलर के समान शिक्तिशाली व्यक्ति को कुचलने पर तुली है और जब वह जापान के समान बलशाली राष्ट्र को नष्ट करने के लिये वचनबद्ध है, तो क्या वह भारतीय एकता के शचु जिन्ना और उन की लीग को वश में नहीं कर सकती ? मुक्ते कहते दु:ख होता है कि श्रारेज जो संसार भरको एक राष्ट्र बनाने की योजनायें तैयार कर रहे हैं, वे हिंदुस्थान में अनादि काल से एक चले आ रहे राष्ट्र को छित्र-भिन्न करने के लिये प्रयत्नशील हैं।

इनकी पाकिन्तान योजना भी एक विचित्र पहेली है। पञ्जाब, सिन्ध, बिलोचिस्तान, सीमान्त काश्मीर श्रीर बंगाल इस लिये दे दो क्योंकि इन हिस्सों में मुसलमानों का बहुमत है। दिली श्रीर श्रागरा इसलिये दे दो, क्योंकि वहां कभी मुसलों ने

शासन किया था। अजमेर इस लिये कि वहाँ चिश्ती साहब की दरगाह है। जूनागढ़ इस लिये कि वहां नवाच की हकूमत है। हैद्राबाद इस लिये कि वह मुग़लिया खान्दान का अन्तिम चिराग हैं। आन्ध्र और मछलीपट्टम का भाग भी निजाम साहब को दे दिया जाये, जिससे वे समुद्र तक टहल आया करें। हिन्दुस्थान का अच्छा भाग पाकिस्तानियों को सौंप दिया जावे। कलकत्ता, कराची और मछलीपट्टम सुस्लिम भारत के पास जायें, परन्तु अ।धर्य है कि जिला साहब अपने को क्यों भूल गये ? बम्बई की 'मालाबार हिल' तो हिन्दुस्थान में रह गई। उसे पाकिस्तान में शामिल क्यों नहीं किया ? पाकिस्तान का पिता तो हिन्दुस्थान में ही रह गया, फिर पाकिस्तानी बचा किसकी आशा पर जिथेगा? यदि यही रफ्तार जारी रही तो कोई आश्चर्य नहीं कि एक दिन मुस्लिम लीग की ओर से यह मांग पेश कर दी जाये कि समस्त भारत मुस्लिम भारत में सम्मिलित किया जाये, क्योंकि अंगरेज़ों से पूर्व भारत के शासक मुसलगान थे। इससे पूर्व कि मुस्लिम-लीग की ओर से ऐसी कोई बेहुदा मांग पेश की जाये में हिन्दुओं से कहूँगा कि वे साफ शब्दों में घोषित कर दें कि राज्यों का बँटवारा वालों से नहीं, लाकत से हुआ करता है। मुसलमानों से पूर्व इस देश के स्वामी हम थे, किसी की कुपा से नहीं, अपने बाहु-चल से। अंगरेजों के आगमन के समय भी भारत हमारें अधीन था। बड़े-बड़े मुस्लिम नवाब और सरदार हमें 'कर' देते थे और मुगल बादशाह तो हमारा कैदी ही था, किसी की दया से नहीं, हिन्दुत्व की अजिय शिक्त के कार्ण। इसिलये हम निःसंकोच घोषणा करते हैं कि अन्य लोग इस देश में रह सकते हैं, वे नागरिक

बन सकते हैं, नागरिकता के अधिकार भी उन्हें मिल सकते हैं परन्तु वे हमारे शासक बनकर नहीं रह सकते।

अंगरेज़ी राजनीतिज्ञ और कुछ भारतीय देश भक्त हम से आकर कटते हैं कि आखिर सुसलमान एक महत्वपूर्ण अल्पमत है अत उस हा विशेष ध्यान आप को रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों से हमारा इतना ही निवेदन है कि राष्ट्रसंघ (League of Nations) ने अल्पमत की जो परिभाषा की है उसके अनुसार किसी भी अल्प-मत को उम भूखएड में बसी हुई बहुमत वाली जाति से भूलतः भिन्न होना चाहिये। मुगलमान, हिन्दुओं से केवल धर्म में भिन्न होने से ही अल्पमत-जाति स्वीकार नहीं किये जा सकते। यदि इन राजनीतिज्ञों के कहने से मुसलमानों को अल्पमत मान भी लें तो भी हमें यह तो कहना ही पड़ेगा कि सुसलमान इस देश में महत्वपूर्ण अल्पमत नहीं हैं, क्यों कि वे केवल अल्पमत न होकर चार प्रांतों में बहुमत भी हैं। हिन्दू-बहुमस-प्रांतों में मुसलमानों की संख्या लगभग दो करोड़ है और सुस्लिम-बहुमत-प्रांतों में केवल यंगाल में ही दो करोड़ से अपर हिन्दू रहते हैं। यदि इसमें मुस्लिम रियामतें भी मिमिलित की जायें तो यह संख्या और बढ़ जायेगी, क्योंकि स्मलमान वियासतों में अधिकतर शासक ही मुसलमान हैं. जनता प्राय: हिन्दू ही है। इस लिये देशभक्तों और राज-नीतिजों से में कहना चाहता हूं कि हिंदू ही इस देश में महत्वपूर्ण बहमत हैं और हिन्द् ही महत्वपूर्ण अल्पमत भी हैं। अल्पमत की मगस्या जितनी हिन्दू के लिये है, उतनी मुसलमान के लिये नहीं है। अतः अल्पमत के नाते यदि कोई रियायत दो जाये लो वह गुपलमान को नहीं, हिन्दू को ही मिलनी चाहिये।

हमारी इन युक्तियों को सुनकर लीगियों ने नया पैतरा बदला

है। अब वह कहने लगे हैं कि एम गोई अल्पमत नहीं हैं। आठ करोड़ मुसलमान तो स्वत: एक राष्ट्र है। जब हम राष्ट्र हैं ला हमारा कोई प्रथक् देश भी होना चाहिये और वह 'पाकिस्तान' के अतिरिक्त दूसरा कोई न ी हो सकता। जिन्ना साहब ने मुसलमानों के प्रथक राष्ट्र होने की नई खोज की है। मेरा विचार है कि इस खोज पर 'नोचल पुरस्कार' इस चार इन्हें ही भिलना चाहिये। श्राठ करोड़ सुमलमानों में से केवल दस प्रतिशत ही बाहर से शाये हैं। वे भी सिद्यों से यहां रहते हुए यहीं के बन गये हैं। शेष ६० प्रतिशत हिन्दू से मुसलमान बने हैं। उनकी नरल, भाषा, जात, इतिहास-सब वही है जो उनके पड़ोसी हिन्दू का है, केवल धर्म ही हिन्दू से भिन्न है यदि धर्म-भेद ही राष्ट्रीयता की कसीटी है तब तो मुसलमानों में भी दर्जनों राष्ट्र हो जायेंगे। फिर तो जिन्ना साहब के छोटे से पाकिस्तान में शियास्थान, सुन्नोस्थान मोमिन-स्थान, भोरास्थान आदि न जाने कितने प्रथक राष्ट्र बनाने पड़ेंगे ? अपनी थोशी युक्तियों को रेत को दीयार की तरह गिरते देख कर जिन्ना साहब ने अपना गुप्त अख निकाला है। उन्होंने अब हिटलर की तरह धमिकियां देनी आरम्भ कर दी हैं कि या तो डे हिन्दुस्थान हमें दे दो, वर्ना है भी ले लेंगे। ऐसी धमिक में का हमारे पास केवल एक ही उत्तर है कि या तो भारत में सच्चे भागतीय बन कर रही, नहीं तो जो देश अच्छा लगता हो वहां चले जाओ। कल तक मुसलमान गाते थे 'हिन्दी हैं हम' वतन है हिन्दोस्तां हमारा, अब इन्होंने इसे बदल कर गाना शुरू किया है 'मुस्लिम हैं हम' वतन है सारा जहां हमारा।' जब मुसलमानों ने ही इस देश के प्रति अपने विचार बदल लिये हैं तो हम भी यह कहने की वित्रश हैं 'सारा जहां तुम्हारा, हिन्दोरतां हमारा।'

यहाँ पाकिस्तान के विषय में कांग्रेसी नीति की विवेचना कर लोना भी ज़रूरी है। हिन्दुमभा, आर्यभमाज, सिक्य लीग, किश्चियन ऐसोसियेशन तथा निर्देल सम्मेलन-सभी ने पाकिस्तान का घोर विरोध किया है और इस पर अपनी-अपनी संस्था की निश्चित नीति ठपक की है। परन्तु मुस्तिम लीग के लाहीर अधिवे-शन के ठीक बाद ही राजगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, पर कांग्रेस ने न केवल अपनी नीति ही स्पष्ट नहीं की, प्रत्युत इस विषय पर सोचने का भी कष्ट नहीं किया। याद रिखये, इन्होंने लार्ड जैट-लैएड के प्रति सहानुभूति का प्रस्ताव तो पास किया, परन्तु देश के विभाजन पर सोचने के लिये इन नेताओं के पास समय न था। एबीसीनिया, चीन. स्पेन, पैलस्टाईन, चैकोस्लावेकिया और पोलैंड आदि के प्रति अपनी नीति प्रकट करने के लिए कांग्रेस ने कायं-कारिएों की विशेष बैठकें करके प्रस्ताव पास किये हैं, परन्तु इस महत्यपुर्णे विषय पर अपनी नीति प्रकट करना भी आवश्यक नहीं सममा गया। आप कहेंगे कि डा० राजेन्द्रप्रसाद जी तथा आचार्य ऋपलानी आदि ने तो पाकिस्तान का खुला विरोध किया है, परन्तु ये तो इनके व्यक्तिगत विचार हैं। साम्प्रदायिक निर्णय को भी पहले "Anti-national, Anti-Democratic तथा Mischievous" कहा गया था, परन्तु जब डा० अंसारी ने काँगेस से त्यागपत्र देने की धमकी दी तो एक अंसारी पर ३० करोड़ दिंदुओं को बेच कर "Neither accept nor reject" का नया फामूला बनाया गया। उसी साम्प्रदायिक निर्णय द्वारा दी गई भीटों पर चुनाव लड़ कर उसे स्वीकार कर लिया और हम से कहा यह गया कि नये विधान के साथ साम्प्रदायिक निर्णय भी दूट जायगा। आज पंजाब और बंगाल के हिन्दुओं से पूछिये कि

यह निर्णय दूर गया है अथवा हढ़ हो गया है। सर किएस द्वारा लाई गई ब्रिटिश योजना के अनुसार साम्प्रदायिक निर्णय 'Settled fact' हो चुका है। 'विधाननिर्मात परिपद्' के सदस्यों का चुनाच इसी सांप्रदापिक निर्णेय द्वारा होना लिखा गया है छीर काँ घेस ने इस पर कोई आपित नहीं की, जब कि हिन्दुसभा ते इस का घोर धिरोध किया है। वौन जानता है कि कल को कां ग्रेस पाकिस्तान के विषय में भी नया फार्मूला बना कर इसे स्वीकार कर ले। मुक्ते यह कहते दु:ख होता है कि कांगरेस ने सिद्धान्तत: पाकिस्तान स्वीकार कर लिया है। कांगरेस के तत्कालीन डिक्टेटर गाँधी जी ने ३० मार्च १६४० के 'हरिजन' में लिखा है...... 'I cannot understand the Muslims' opposition to the proposed Constituent Assembly. Are opponents afraid that the Muslims League will not be elected by Muslim voters? Do they not realise that any Muslim demand made by the Muslim delegates will be irresistible? If the vast majority of Indian Muslims feel that they are not one nation with there Hindu and other bretheren who will be able to resist them? अर्थात् यदि गुसलमानों का बहुमत यह अनुभव करता है कि हम हिन्दू तथा अन्य देशभाइयों के साथ मिल कर एक राष्ट्र नहीं हैं, तो उन्हें ऐसा करने से कीन रोक सकता है? ६ एप्रिल १६४८ के 'हरिजन' में गाँधी जी फिर लिखते हैं—''Muslims will be entitled to dictate their own terms. Unless the rest of India wishes to engage in

internal fratricide, others will have to submit to Muslim dictation. I know no nonviolent method of compelling obedience of eight crores of Muslims to the will of the rest may represent. Muslims must have the same right of self-determination that the rest of India has. We are at present a jointfamily. Any member may claim division." अर्थान् हिन्दुस्थान एक सम्मिलित परिवार है, जो पृथक् होना चाहे हो सकता है। २४ जनवरी १६४२ के 'हरिजन' में लिखा है---"I want now just to confine myself to the four Muslim-majority-provinces. In them there is nutural Pakistan, in the sense that the permanent majority can rule the minority." अर्थात चार मुस्लिम-बहुमत-प्रान्तों में गांधी जी स्वामाविक पाकिस्तान मानते हैं और उन्होंने बहांके हिन्दुओं को मुस्लिम राज्य के लम्भुख आत्मसमप्रा करने की शिक्षा दी है। अभी सर किएस के आने पर कांग्रेस कार्यसिमिति की ओर से जो प्रस्ताव मी० श्राचाद ने धि.एस को दिया था, उसमें पाकिस्तान सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया गया है। उसमें लिखा है-'Nevertheless the committee cannot think in terms of compelling the people in any territorial unit to remain in an Indian Union against their declared and cstablished will." इससे स्पष्ट है कि भारतीय संघ से प्रथम होने वालों के प्रति कांग्रेस को सेढ़ांतिक आह्नेप नहीं है और नां ही

चह लग्हें संघ में रहने की याधित करेगी! १६ एपिल १६४२ के 'हरिजन' में गाँधो जी ने खुले शब्दों में पाकिस्तान स्वीकार करते हुए लिखा है---''If the vast majorty of Muslims regard themselves as a seperate nation having nothing in common with Hindus and others, no power on earth compell them to think otherwise and if they want to partition India on that basis, they must have the partition unless Hindus want to fight against such a division." गांधी जी ने इस लेख में न केवल पाकिस्तान को स्वीकार ही किया है प्रत्युत उसे स्थापित करने के लिये मुसलमानों को उभारा भी है और हिन्दुओं के विरोध की नगएय बताया है। गांधी जी की संसार में प करोड़ गुसलमानों की शक्ति ऐसी प्रतीत होती है जिसे रोका गहीं जा सकता और ३० करोड़ हिन्दुओं को वे कुछ समसते हो नहीं हैं। गांधी जी भत्ते न सममें परन्तु जिस दिन हिन्दू सरिता में उत्साह की बाढ़ आयेगी उस दिन यदि किसी मशरिकी या जिन्ना ने हजार दो हज़ार बेल्याधारियों से उस प्रवाह को रोकमे का साहस किया तो उसकी दशा ठीक वैसे ही होगी जैसी गङ्गा की अबल धारा को मन-दो-मन रेत के हर से रोकने वाले की होती है। कई कांगरेसी नेता और भी यागे तक गये हैं। शी सत्यमृत्ति जी ने मुस्लिम राज्य को अंगरेजी राज्य से श्रेष्ठ बताया है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि हमारे लिये तो रामराज्य ही श्रेष्ठ है किन्तु यदि अगरेज़ी राज्य और मुस्लिम राज्य में ही विकल्प उपस्थित हो तो छंगरेजी राज्य मुस्लिम राज्य से सी गुना अच्छा है। गांधी जी को जिला के राज्य में रहने में भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आखिरकार जिला साहब

भारत में ही उत्पन्न हुए हैं। यदि यही कसौटो है, तब तो भारत-मन्त्री मि॰ एमरी भी हिन्दुम्तान में-गोरखपुर में-ही पैदा हुए हैं। गांधी जी को जिल्ला साहिब के पाकिस्तानी राज्य का अभी संभवत: झान नहीं है। 'पंजाब मुस्लिम स्टूडेंट्स फिडरेशन' द्वारा प्रका-शित 'ख़िलाफत पाकिस्तान स्कीम' तथा ख़ाकसार नेता अल्लामा मशरि ही के द्वैक्ट 'अक्सरीयत या खून' में इसका भली-भांत दर्शन कराया गया है। मशरिकी साहब लिक्ते हैं-जिस तरह श्रारफ उल-मसंलूकात की विवद्यत श्रीर नश्वोनुमाश्र के लिये हैंचानात और नवातात को कुर्वान करना जायज है, उसी तरह इस्लामी सफाद के लिये रार-मुस्लिमों को हर तरह इस्तेमाल करना एक इन्साफ है। हां, जिस तरह जानवरों को इस्तेमाल करने में चेरहमी ममनूह है, उसी तरह ग़ैर-मुस्लिमों को ख्वामख्वाह अज़ीयत पटुंचाना हर्गिज सुस्तहासन नहीं। अलवत्ता, जहां सुस्लिम मफाद श्रीर रौर-मुस्लिमों के मफाद में टकर हो, वहां इस्लामी मफाद के नशबोनुमात्र की खातिर उनके सफाद को पामाल करना किसी तरह इन्साफ के खिलाफ नहीं। सुगीं का गला घोंट कर मार डालना ममनूह है, लेकिन अगर इन्सान को भूख लगी हो तो सुगी की ज़िन्दगी का ख्याल उसके ज़िबह करने में मान्हा नहीं हो सकता।" खिलाफत पाकिस्तान की शासन पद्धति के विपय में लिया है-"चूं कि सिर्फ गुरालमान ही सुकिमन इंसान हैं इसलिये हमारे अमूरे हकूमत (राज्य सङ्खालन) में राय देने का हक सिफ़ गुमलमानों ही को हासिल होगा। हमारा दस्तूरे हकूमत इज्तमाहे-उम्मत (दलबन्दी) और अतायते अमीर (डिक्टेंटरशिप) का इम्तजाज़ ( मिश्रग् ) होगा जिसका नाम खिलाफ़त है।" यह है जिला राज्य, जिसमें रहने से गांधी जी की कोई आपत्ति नहीं है।

इसी के लिये जिन्ना साहब ने दाना किया है कि पाकिस्तान सृष्टि के यारम्भ में था और अन्त तक कायम रहेगा। मैं कहता हूँ कि या भारत देश सृष्टि के आदि में हिन्दुस्तान था, यह कभी भी सुन्तिमस्थान नी चना, यह कभी पाकिस्तान न बनेगा। हिन्दुस्तान, िन्दुस्तान ही रहेगा चाहे हम पर कितनी ही विपत्तियाँ आयें, परन्तु हमें विधास है कि अन्त में हमारी विजय होगी। प्रातः काल की योस, बरमात की यूप, फूज़ की खुराबू खुद्गर्ज की दोस्ती और अत्याचारी का अत्याचार देर तक नी टिक सकता। ये पाकिस्तानी आन्दोलन भी चार दिन का तूफान है। पाकिस्तान, किरकापरस्ती की अन्तिम हिचकियाँ हैं। यह बुमते हुए दीपक की अन्तिम लो है। इसके बाद अधिरा ही अधिरा है। विश्वास रिचये, यदि हिन्दू आज सङ्गठित हो जानें तो आप देखेंगे कि पंजाब और वंगाल पाकिस्तान बनने के स्थान पर मुख्लिम आकांदाओं के स्थानिय साकिस्तान बनने के स्थान पर मुख्लिम आकांदाओं के स्थानिय सो में परिणत हो जायेंगे।

अन्त में में आप से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हिम्मत न हारें। इससे भी बुरे दिनों में हिन्दू जीवित रहे हैं और आगे भी रहेंगे। यदि अब भी समय रहते हिन्दू जाग जायें और अपने सब साधनों को जुटा लें तो किमी नवीन कुरुत्तेत्र के मैदान में संवार की शिक्तयों को हराने की शिक्त अब भी हम में विद्यमान है। यदि हिन्दू यह समक्त जायें कि प्रांतीयता, जातपांत, खूआछात आदि विचारों ने ही हमारी शिक्त को नष्ट किया है और हिन्दू युवक उस बिवरी हुई शिक्त को सङ्गिटित करने के लिये विरादरी के संकृचित चंत्र से निकल कर अन्त जीतीय और अन्तर्भातीय सम्बन्धों के लिये प्रथलशील हो जायें। यदि हिन्दू यह समक लें कि सैनिक भावता की कमी से इमारे राष्ट्र का पतन हुआ है और

इसके उद्घारार्थ गली-गली, मुह्ले-मुह्ने में सेनिम-शाम्बार्थ खोल कर समुचे राष्ट्र की अजेय दुर्ग बना दें तथा यदि हिन्दू अपनी हीन भावना का परित्याग कर यह निश्चय कर लें कि यदि इहलोक चिश्विक है तो परलोक भी चिश्विक, यदि इहलोक एक पड़ाव है तो परलोक भी एक पड़ाब है। पुनर्जन्म होने से हमें बार-बार यहां ही आना पड़ेगा, इसलिये परलोक के साथ-साथ इहलोक का शासन भी हमें संभालना है, तो मैं आप को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार प्रीक, शक, हूण और भुसलपानों के आक्रमण हमें नष्ट न कर सके, उसी प्रकार जन तक चांद और सूर्य चमकते हैं तब तम यह देश हिन्दुस्थान ही रहेगा। मेरी आप से यही धन्तिम विनय है कि जीवन की कप्टतन घड़ी रे भी न भू लिये कि दु:ख में ही सुख का आमास रहता है, अमावस की काली रात में ही पूर्णिमा की चांद्नी छिपी रहतो है। इसी प्रकार हमारी अवनति में ही उन्निस की रेखायें दीख रही हैं। हम स्वतंत्र होकर रहेंगे। हमारा देश सदा अखरह रहेगा और हिमालय के शिखर पर एक बार फिर से हिंदू पताका शवश्य लहरायेगी।

यह ध्वास्यानं श्री पे॰ चंग्यर्थमं जी चंदालंकार ने दीनांनेगरं जिली ध्रिदासपुर, पंजान, में पाकिस्तान विरोधी सम्मेजन' के अध्यक्षणद से दिया था ब्रे

## हार विभाग की साधा राष्ट्र

शिय मित्रो! में बंगाल में अपने जीवन में प्रथम बार ही आया हूँ। अतः इस प्रान्त की कठिनाईयों का मुक्के विशेष ज्ञान नहीं, इसके लिये में आप सब भाइयों से त्तमा चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि यदि प्रान्तीय दुःखों को छोड़कर साबदेशिक दु खों का वर्णन किया जाय तो यद अधिक लाभदायक होगा। इसलिये हिन्दू संगठन के विषय में दो तीन वातों का वर्णन करूँगा। मेरा विश्वास है कि यदि बंगाली हिन्दू उन्हें मानेंगे तो उनका कल्याण होगा।

भाइयो ! यह निश्चय रक्खो कि भारतवर्ष के मुसलमान, हिन्दुओं के साथ मिलकर एक राष्ट्र बनाने को उद्यत नहीं हैं। प्रतिद्या जो कोई भी प्रयत्न कांग्रेस की श्रोर से हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के लिये हो रहा है श्रीर मुसलमानों को अधिकाधिक श्रधि-कार देकर उन्हें प्रसन्न रखने के लिये जो समस्त प्रयत्न चल रहे हैं उन द्वारा वह खाई जो हिन्दू श्रीर मुसलमानों के बीच में शताब्दियों से विद्यमान है, निरन्तर चौड़ी हो रही है!

#### हिन्द् मुस्लिम एकता !

भाषा के प्रश्न की ही लीजिये-केवल दस वर्ष हुए, दस भी क्यों, पांच ही हुए कि बंगाल में एक ही आपा प्रचलित थी। आपा की दृष्टि से भारतवर्ष का अन्य कोई भी आन्त बंग ल के समान संगठित न था, परन्तु आज मुस्लिम-लीग की कोर इस संगठन को तोड़ने का प्रवल प्रयत्न हो रहा है ! उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाने की भावना मुखलमानों में हुइ हो रही है। बंगाल में इतिहास की पाठ्य पुरतकें याधी बंगाली और आधी उर्दू में लिखी जा रही हैं। हिन्द्-मुस्लिम ऐक्य की यह अद्मृत् मनोवृत्ति है। भाषाओं, धर्मों श्रीर जातियों को इकट्टा कर देन से ही एकता स्थापित नहीं हो सकती। वास्तविक एकता तो हृद्य से होती है। में एक प्रस्ताव आपके सामने रखता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अपने आपसे हिन्दू मुस्लिम एकता का अवतार बन जाय। वह अपने सिर के आधे भाग पर तुर्की टोपी रक्खें और आधा खाली, आधी ठोड़ी पर दाढ़ी रक्खें और आधी सका चट, एक टांग में पाजामा पर्ने और दूनरी में धोती। ऐसा करने से वह हिन्दू-मुस्लिम एकता की सबी अतिमा वन जायेगा। यदि आप इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर मुस्लिम लीग के पास यह कह कर भेज दें कि हमने सबी एकता स्थापित करने के लिये यह निर्शय किया है, मैं कहला हूँ कि आष

देखेंगे कि मुसलमान इस प्रस्ताव को भी ठुकरा देंगे और इस बात के लिये लड़ेंगे कि पाजामा तो केवल एक टांग पर है, दूसरी पर तो अभी धोती ही है। वे आपको कहेंगे हम दोनों टांगों पर पाजामा चाहते हैं।

#### भारत के इकड़े ही रहे हैं।

मुसलमान अपने में ही पृथक् राष्ट्र बनाने का निश्चय कर चुके हैं। मुस्लिम लीग जैसी उत्तरदायी संस्था के प्रधान श्रीयुत जिला ने स्पष्ट घोपणा की है कि हिन्दुस्थान को मुस्लिम-भारत और हिन्द-भारत में चिभक्त कर दिया जाये। ऐसी दशा में में सममता हूँ कि मुमलमानों से मैत्री और सममीता करने का विचार ही नहीं उठ सकता। जिस मातृभूमि के लिये शताब्दियों से हम कष्ट उठा रहे हैं, जिसके लिये हमारे वीर हंसते-हंसते फांसी पर मूले, अरहेमान में अपनी ऋधियों को गलाया और कारागार की काल-कोठरियों में अपनी आयु के बहुमूल्य वर्ष यातनाओं में विता दिये, उस हमारी प्यारी भूमि को मुसलमान दुकड़ों में बांटना चाहते हैं। मैं कहता हूँ, जब तक भारत में एक भी हिन्दू जीता है वह इन दुकड़ों को सह नहीं सकता। यह निश्चय रिखये कि मुसलमान भाषा, धर्म और राजनीति की दृष्टि से अपने की हिन्दुओं से प्रथक् कर रहे हैं। वे अपने में ही एक राष्ट्र बनाने की धुन में हैं। हिन्दुओं को आगामी सौ वर्ष तक सममना चाहिये कि इस देश में एक जाति न होकर दो जातियां वसती हैं। मैं चाहता हूँ मेरे कांग्रेसी मिन्न भी इस सचाई को सममें परन्तु वे तो अन्धी आंखों पर दूरबीन लगा रहे हैं। दूसरों के न चाहते हुए भी वे उनसे भिनता करने को दौड़ रहे हैं। परन्तु भिन्नता तो दोनों श्रोर से होती

है। जय तक एक मित्रना न करना चाहे, दूसरा मिधता करने में सफल नहीं हो सकता। कांग्रेस की नीति एकता स्थापित कर सकती है, परन्तु वह एकता एक घाट पर पानी पीते हुए सिंह और गाय की एकता के समान होगी। इस दशा में गाय की सिंह से एकता तभी हो सकती है जब कि सिंह उसे निगल ले। अतः स्पष्ट है कि कांग्रेस एकता स्थापित नहीं कर सकती। हिन्दू अपने त्याग और कप्टों द्वारा एक हाथ से जो ब्रिटिश सरकार से प्राप्त करते हैं वही दूसरे से मुसलपानों को देते जा रहे हैं। इसका परिणाम हिन्दु यों के लिये क्या होगा? हम हिन्दु यों को अपने ही देश में गुलाम बनकर रहना पड़ेगा।

में स्पष्ट कहता हूँ, क्या यह सत्य नहीं है कि बंगाल, सिन्ध, यू० पी० और सीमान्त प्रदेश में हिन्दुओं की दशा ब्रिटिश नौकर-शाही के समय से भी बदतर है। में आप से सच २ पृछ्ता हूँ क्या गुमलमान आज उससे अधिक संतुष्ट हैं जितना कि वे २४ वर्ष पर्ले थे। कांग्रेस ने शासन-सूत्र अपने हाथ में लेते ही मुसलगानों के प्रति मित्रता का व्यवहार प्रदर्शित किया, परन्तु यह सब कृष्ठ किस के मृत्य पर ? मुक्त कहना पड़ता है कि हम हिन्दुओं के ! इस नीति का परिणाम क्या हुआ ? यदि मुसलमान आज किसी से घृणा करते हैं तो वह कांग्रेस है जिससे वे सब से अधिक घृणा करते हैं। कांग्रेस की नीति का यह स्वामाविक परिणाम हुआ है।

समाम स्ववहार का होंग !

हमारे कांग्रेशी मंत्रियों ने यह सिद्ध करने के लिये कि हमारे शासन में मुसलामानों को कोई कष्ट नहीं, विद्याप्ति पर विद्याप्ति प्रकाशित को हैं। बम्बई, मध्यप्रान्त, सिन्ध प्रान्त और बिहार के प्रधान मंत्रियों ने यह सिद्ध करने का जी तोड़ यहा किया है कि मुसलमानों की उन्नति करने के लिये हमने शिक्त-भर प्रयहा किया है। और उन्होंने क्या किया है? यह मेरे हाथ में शांक हैं जो इनकी मुस्लिम मनोवृत्ति को बताते हैं। बिहार सरकार कहती है कि यद्यपि हमारे प्रांत में मुसलमानों की संख्या १०% हैं तो भी हमने मुसलमानों को डिप्टी क्लेक्टरों में २५% शिचा विभाग में 8=0/0 और स्थानीय संस्थाओं में  $2 \times 0/0$  अधिकार दिये हैं। यह सम कुछ कांग्रेस की नीति के समर्थन में किया है। कांग्रेसी मंत्री यह सिद्ध करने का प्रयक्ष कर रहे हैं कि कांग्रेस सब से समान व्यवहार करती है, पर हिन्दुओं के साथ क्या किया? क्या में पूछ सकता हूँ कि यह कांग्रेसी मंत्री किनके बोट से चुने गये ? यदि हिन्दुओं के बोट से, तो क्या यह उनका कर्तव्य नहीं कि उन्हें हिन्दुओं के साथ पूर्ण न्याय करना चाहिये, जिनके बोट से वे मंत्री बने हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या यह राष्ट्रीयता है कि एक जाति को केवल इसलिये अधिक अधिकार दिये जायें, क्योंकि वह एक विशेष धमं को मनाने वाली है और क्या तुम्हारा उनके प्रति कोई कर्त्तच्य नहीं जिनकी कुपा से तुम प्रधान मंत्री बने हो ? एक अन्य प्रधान मंत्री (पं० पन्त) कहते हैं—'में प्रत्येक मुसलमान की खुला श्राह्वान करता हूं कि वह बताये कि मेरे प्रांत में उसे क्या दु:ख है ?" प्रधान मंत्री साहब कहते हैं—"जहां कहीं धार्मिक प्रश पर कगड़ा हुआ मैंने सदा मुसलमानों का पत्त लिया। मुहरेम शांति-पूर्वक गुजरने के लिये हिन्दुओं का बाजा बन्द कर दिया गया।" आयो चलकर पं० पन्त कहते हैं-- "सुको सुसलमानों ने कहा कि सहरम होने से दस दिन तक हम शोक मानते हैं. अतः इन दिनों किसी प्रकार का गाना-बजाना नहीं होना चाहिये।" इस

पर प्रधान मंत्री ने क्या किया? कांग्रेसी सरकार ने सचमुच आझा जारी की कि सहरम के दिनों में किसी प्रकार का बाजा न बजे। पं जन्त कहते हैं—"कई स्थानों पर शांख बजाना भी बन्द कर दिया गया।" सोचिये, बिटिश नौकरशाही के समय में भी हिन्दुओं पर ऐसी रुकावटें न थीं। ये हैं राष्ट्रीय संस्था के कारनामे जो हिन्दू-महासभा को साम्प्रदायिक कहने का साहस करती है। सुनिये, कई स्थानों पर मंदिरों के घंटों पर भी पाबन्दी लगाई गई। यह सब कुछ कांगरेस को राष्ट्रीय सिद्ध करने के लिये किया गया। पं० पन्त अन्त में कहते हैं—''उन दिनों बिना आज्ञा हिंदुओं का कोई जलूस नहीं निकलने दिया गया।' मैं आप से कहता हूँ, क्या यह न्याय है ? क्या यर उस संख्या की राष्ट्रीयता है जो अपने को भारत की सब से बड़ी राष्ट्रीय संस्था कहने का इम भरती है ? मैं समसता हूँ अब हिन्दू सभा तक इस नीति को सहन नहीं कर सकती। हमें इसके विरुद्ध विद्रोह करना पड़ेगा। में जानता हूँ कि हमारे कॉप्रेसी मिन्न ईमानदार हैं, उनका उद्देश्य भी अच्छा है, परन्त उनकी नीति दिन-प्रतिदिन पतित हो रही है। कांग्रेस की नीति केवल हिंदू-विरोधी ही नहीं है. बलिक वह सम्प्रदायिक और अराष्ट्रीय भी है, परन्तु अब समय आ गया है जब कांग्रेस को यह नीति छोड़नी पड़ेगी। जितनी जल्दी वे इस नीति की छोड़ेंगे उतनी ही जल्दी उनका एकता का पागलपन भाग जायगा। और यदि यह नीति जारी रही तो मैं कहता हूँ कि मुसलमान दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ते जायेंगे, जिसका परिणाम हिन्दुओं के लिये भयानक होगा। हिन्दुओं को अपने ही देश में दास बनकर रहना पड़ेगा। इसमें मुसलमानों का कोई दोष नहीं। इस संसार में वही लाग एक ऐसे हैं जो अपनी मांगें रखते हैं और पूर्ण हो जाती हैं।

वे जानते हैं कि हिन्दुओं को किस प्रकार ठगा जा सकता है। मैं समभता हूँ, उनकी नीति सफल रही है। वे अपने लिये जितना अधिक प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। परन्तु केवल हिन्दू ही संसार में ऐसे हैं जो मनुष्यमात्र की सोचते हैं, उनसे उदारता और भलाई करते हैं, किन्तु अपने से अन्याय करते चले जाते हैं। हिन्दू राजाओं ने अपनी सहिष्णुता का परिचय देने के लिये अपने धन से मिर नदें बनवाई। मैं सममता हूँ उदारता की दृष्टि से ठीक है, परन्तु जहाँ तक मंदिर और मिस्जद का प्रश्न है यह एक ग़ल्त नीति है। यदि हिन्दुओं की जीना है तो उन्हें यह नीति छोड़नी पड़ेगी। आज हमें अपने सिवाय किसी दूसरे की चिन्ता नहीं होनी चाहिये। जब संसार हमारे प्रति न्याय करेगा तो हम भी उनके प्रति न्याय करेंगे। किन्तु जब सब हमें लूटने में लगे हैं, अपने को लुटाना पाप है। वह हिन्दू जो नाग पंचमी के दिन विष-धरों को द्ध पिलाता है उसे कोई भी अन्यायी नहीं कह सकता। हिन्दुओ ! में तुम से कहता हूँ कि तुम्हें अपने को जीवित रखने के लिये अब अन्यायी भी बनना पहेगा।

## हिन्द-संगठन की आवर्यकता

में श्राप से कहता हूँ कि आपको अपनी रहा लिये बंगाल में एक दृढ़ हिन्दू संस्था कायम करनी होगी। बंगाली हिन्दुओं के बढ़ते हुए दुखों को दूर करने का यही एकमात्र उपाय है। यद्यपि यह अत्यन्त सादा है, परन्तु अत्यन्त प्रभावपूर्ण है। त्यारे हिन्दू मित्रो! में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आज से आगे आप लोगों को हिंदू राजनीति और हिंदूसभा का संगठन करना होगा जो कि आप के हितों को रहा करने के लिये बाध्य होगी। आप पूछेंगे कि

वह हिन्दुसभा आप का क्या करेगी ? देखिये, मातृभूमि के संबद्धां बीरों के बलिदान से आज हमें फुछ २ प्रांतीय स्वाधानता मिली है। यदापि यह अपूर्ण है नो भी इससे हमारा कुछ प्रयोजन तो सिद्ध हो ही सकता है। यदि दिंदू यह निश्चय करलें कि आगे से नगरसभा और राजसभा में उन्हीं लोगों को भेजा जायगा जो हिंदू हिलों की रचा करने की प्रतिज्ञा करेंगे और उसके लिये लड़ेंगें, तो आप देखेंगे कि अगले तीन ही वर्ष के भीतर भारतवर्ष में सात प्रांत ऐसे होंगे जिनमें चिशुद्ध हिन्दू मन्त्रिमंहल स्थापित होंगे। यू० पी० के ही सामले को लीजिये। यदि पं० पन्त के स्थान पर कोई हिन्द्रासावादी चुना जाता जो खुले आम अपने को हिंदू कहता और हिन्दू हितों की बकालन करता तो इस प्रांत की दशा क्या होती ? उपांदी कोई मुस्लिमलीगी उसे हिंदूपरस्त कह कर बदनाम करता वह तुरन्त मुसलमानों से पृष्ठ चठता मेरे प्रांत में तुम्हारी जनसंख्या क्या है ? यदि उत्तर १४ % होता तो वह कहता, क्या तुम्हें नी रियों में १४% अधिकार मिले हैं ? यदि हो तो देखो में राष्ट्रीय मन्त्री हूँ। तुम्हें तुम्हारी खंख्या के अनुसार अधिकार दे दिये गये हैं। में हिन्दू मतों से चुना गया हूँ, मेरा यह दसगुगा कतेन्य है कि में हिन्दू हितों की रचा करूँ। अतः में उनके अविकार कार कर तुम्हें नहीं दे सकता। यदि ऐसे योग्य और साहसी वर्गक हिन्दुओं द्वारा चुने जाते तो आज हिन्दू देवियों को मुस्लिम गुएडों द्वारा भीपण यालनाओं का सामना न करना पड़ता। इस दशा में यदि यू० पी० में कोई हिन्दू लाड़की भगाई जाती तो उन गुएड को इतना कठोर दएड दिया जाता कि वह हिन्दू लड़की की छून में भी उतना ही हरता जितना यूरोपियन लड़की को। क्या कारण है कि सुसलमान यूरोपियन लड़कियों

को नहीं भगाते ? सीमांत में हिन्दुओं के घर लुटे जाते हैं. हिन्दू लड़ कियां भगाई जाती हैं। बच्चे धैले में डाल कर टड़ाये जाते हैं। ये दारुण कहानियां आप प्रतिदिन पढ़ते हैं। आप की मालूम है कि पठानों ने ऐलिए नाम की अंधे ज लड़की को उड़ाया था, उस का क्या परिणाम हुआ ? सारा का सारा गांव धूल में मिला दिया गया। उस दिन से कोई पठान अंगरेज लड़की को छूने का साहस भी नहीं करता। यदि हिन्दू लड़कियों के विषय में भी ऐसा ही किया जाता तो सीमांत की यह लूट चन्द हो जाती।

#### दोप वस का ?

परन्तु क्या वर्त्तमान मंत्रियों में यह साहस हैं? निहीं, वे तो इस नीति का विरोध करते हैं। वे तो हिन्दू मतों से जुने गए होने पर भी मुस्लिम हितों की रक्ता के लिये वसन-बद्ध हैं। वे आदमी बुरे नहीं. परन्तु उनकी नीति बुरी है। वे देश-मक्त हैं, परन्तु उनकी देश-मिक्त भी एक प्रकार का पागलपन है। दोष किस का है ? दोप हमारा है कि हम ने ऐसे व्यक्ति चुने। हमारी सारी नीति ही रालत है।

#### गुरिलम नीति

मुसलमानों को देखिये, उनकी क्या नीति है ? उन्होंने उसी को जुनकर भेजा जो उनमें कहर मुसलमान था। यही कारण है कि बङ्गाल और पञ्जाब, इन दो प्रांतों में ऐसे मंत्रीमरडल बने जो स्पष्टत: अपने को मुस्लिम लीगी कहते हैं। बंगाल के प्रधान मंत्री श्रीयुत फज़ गु क अपने को खुले आम मुस्लिम लीगी कहते हैं। वे मुस्लिमपने से भरी हुई वयगृतायें देते हैं। अपने शासन को साफ शब्दों में 'मुस्लिम राज्य' कहते हैं, और अपनी जाति के लिये

जितना कर सकते हैं, करते हैं। उन्होंने अपने प्रांत में ६०% नौकरियां मुसलमानों के लिये सुरिचत रक्षी हैं। अब वे कलकत्ता कारपोरेरान को अपने ढंग से सुधारने का अयन कर रहे हैं। इस वयिक के साहस को देखिये। परन्तु सुस्लिम दृष्टिकोण से यह प्रशंपनीय हैं। अब पंजाब के प्रधान मंत्री सर सिकन्दर ह्यातखां को ली जिये! इनके साहस को देखिये। ये मुसलमानों के लिये सब कुछ कर रहे हैं। क्यों ? क्यों कि वे इसी शर्त पर चुने गए हैं कि मुस्लिम हितों की रत्ता करेंगे। दूसरी ओर हिन्दू टिक्ट से चूने गये मन्त्रियों की दशा देखिये। मुस्लिम मन्त्री, मुस्लिम लीग के सदस्य हो सकते हैं, परन्तु हिन्दू मंत्री हिन्दू-सभा के सर्स्य नहीं हो सकते। हिन्दू बोट से चुने गए कांग्रेसी मंत्री हिन्दू-सभा के सदस्यों को कहते हैं - तुम कांग्रेस से धकेल कर बाहर कर दिये जाओरो। मानो राष्ट्रीयता का अभिप्राय यह हो कि हम हिन्दू होना ही छोड़ दें। मानो राष्ट्रीय संस्था से हिन्दुओं का कुछ सम्बन्ध ही नहीं। क्या यह सत्य नहीं कि हिन्दू-सभा का कोई सदस्य कांत्रेस का सदस्य नहीं हो सकता? यदि आज में कांग्रेस में जार्ड तो मेरे जाते ही सुका से पूछेंगे 'क्या तुमने हिन्दू-सभा के प्रधानत्व से त्याग पत्र दे दिया है ? में साफ कहूँगा ''में राष्ट्रीय हूँ, कांग्रेस के चार आना टिकट पर नहीं, अपितु अपने हृदय के टिकट पर। जब तक मेरे देह में रक्त की एक .भी वृंद शेष है मैं अपने की हिन्दू कहता रहूँगा अरेर हिन्दुत्व के लिये लड़ता रहूँगा। हिन्दुओ! निश्चय करो कि जब आगामी चुनाव आये और कोई प्रतिनिधि आप से बोट' माँगे तो आपने साफ २ पृछना 'क्या तुम हिन्दू हो ?' यदि वह कहे 'नहीं, में तो राष्ट्रीय हूँ' तो आपने कहना जाओ, जहां राष्ट्रीय चोट

मिलता हो या तब तक प्रतीक्षा करो तब तक राष्ट्रीय बोट नहीं आते, यहां तो हिन्दू बोट हैं। जब चुनाव पद्धित ही सारी साम्प्र-दायिक है और उससे चुने जाने में शमें नहीं, तो फिर हिन्दू कहलाने में क्या शमें घरी है ? जब कोई व्यक्ति आकर आपको राष्ट्रीयता का उपदेश दें और आपको राष्ट्रीय बनने की प्रेरणा करें तो आप उसे कहिये 'चुनाव के दिन तो आप सब हिन्दू होते हैं, किन्तु ज्यों ही चुनाव समाप्त हुआ, आप अपने को राष्ट्रीय कहने लगते हैं। यह घोखा है। यह घोखा ही नहीं हिन्दुओं से विधासघात भी है। चुनाव के दिन आप बड़े गर्व से अपन को हिन्दू लिखाते हैं, हिन्दू कहते हैं और हिन्दुओं से वोट मांगते हैं। परन्तु चुने जाते ही अपने वोटरों को उकरा कर अपने को राष्ट्रीय कहने लगते हैं। यह घोखा और विधासघात महा पाप है!

## हिन्द् नीति

इसिलये में आप से कहता हूँ कि अब से आगे आपकी राज-नीति हिन्दू-राजनीति होनी चाहिये। राष्ट्र-नीति हिन्दू-राजनीति के बिना चल ही नहीं सकती! इसिलये प्रत्येक हिन्दू को उन लोगों को वोट देना चाहिये जो स्पष्टत: हिन्दू-हितों की रचा के लिये बचनबद्ध हों। इसका परिणाम क्या होगा? ऐसे चुने हुए लोग हिन्दू-हितरचक मामले का ही पच्च प्रहण करेंगे। आज बगाल में मुसलमानों के लिये ६०% नौकरियां सुरचित की गई हैं, परन्तु यदि आपके सब प्रतिनिधि हिन्दू-सभावादी होते तो यह नियम कभी भी पास न हो सकता। वे इसका घोर विरोध करते। वे कांग्रे सी सदम्यों की भाँति उदासीनता की मनोवृत्ति प्रदर्शित न करते। कांग्रे स ने 'साम्भदायिक निर्णय' (Communal Award) के लिये क्या किया? ऐसे महत्वपूर्ण विवय पर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय कही जाने वाली संस्था ने, जो हिन्दू-सभा को साम्प्रदायिक कहती है 'न स्वीकार करो और न इन्कार करो, की नीति प्रहण् की और आज वरी कांधेस कहती है 'जातिगत निर्णय (Communal Award ) तो स्थापित हो चुका है।' देखिये हिन्दू-सभा ने क्या किया? हमने इस जातिगत निर्णय को स्वीकार नहीं किया। हम आज भी 'राष्ट्रीय निएय' की मांग कर रहे हैं। इस लिये में कहता हूं कि आज से बंगाल में हिन्दुओं की एक ऐसी सुद्रह संस्था होनी चाहिये जो तय तक कांग्रेस की नीति पर चलने कां बध्य न होगी जब तह कांत्रेस अपनी नीति में परिवर्तन नहीं कर लेती। यदि कांग्रेस अपनी नीति में परिवर्तन करेगी तो हम तिलकर काम करने को तैयार हैं। किन्तु जब तक उसकी यही नीति जारी है, हमें दिन्दू-हित-रहाफ एक प्रथक संध्या बना कर काम करना होगा. जो वंगाल में हिन्दुओं की हर कदम पर रचा करेगी। मैं पूछता हूँ कि हिन्दू टिकट से खड़ा होने में किस बात की लजा है ? यदि हमारे उच-कोटि के विद्वान् और साहसी युवक हिन्दू टिकट से िन्दु मों के मितिनिधि हो कर जायें तो इससे देश का बहुत सला होगा। अब से हमें अपनी यह नीति ही बना लेनी चाहिये कि हम हिन्द्-विरोधी को वीट न देंगे। कल्पना कीजिये, यदि डाक्टर गुंजे के समान कट्टर हिन्दू किसी प्रान्त का प्रधान संजी बन जाये तो क्या होगा ? समिक्ये, में ही यदि किसी प्रान्त का प्रधान मंत्री बनाया जाता हूँ (यदापि में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कभी भी व्यवस्थापिका सभा का सदस्य तक भी बनने की खड़ान होऊँगा) तो क्या करूँगा? ज्यों ही सुके समाचार मिलेगा कि यू० पी० में मुहर्ग के कारण बाजा बन्द

कर दिया गया है और निवाद पार्टी भी बाजे के साथ गुजरती बन्द कर दी गई हैं, तो में तुरन्त मध्यत्रांन में हिंदुओं को आज्ञा द्रेगा कि मिध्नदों में दी जाती हुई अजाँ की सुनना बन्द कर दें, क्यों कि इमसे १२ गील दूर स्थित मंदिर की पूजा में खलल पड़ता है। इस श यती हल है। मैं यहता हूँ कि यदि आप ऐसा साहम का के एक बार कह ही दें तो मुसलनान आपके पाम आधंगे और समसीतं की कोशिश करेंगे। में पूछता हूँ कि चिद मिस्तद के सम्मुख याजा धजाने पर उन्हें याचेप हैं तो मिर जरें सार्वजनिक सङ्कों पर वनने ही क्यों दी जाती हैं ? क्यों नहीं मुसलमान हिंद साधुओं की भाति जंगलों में जा कर ध्यान लगाने ? ऐसा साहम पैदा करने का फैबल एक ही तरीका है कि आप दि को बोट दें और हिंदू को ही चुनें। इस प्रकार सात प्रान्तों में शुद्ध हिंदू गंत्रिमंडलस्थापित होगे। वे सब हिंदुमभा के सदस्य हेंगे। इससे प्रना में हिंदुसभा का सान ऊँचा हो जायेगा। तब अपने को राष्ट्रीय कहने वाले हिंदू आपके पास आकर कहेंगे, हम भी तो हिंदू हैं, यह देखों हमारी चोटी, यह हमारा यद्योपवीत, इतनी हमने शुद्धि की और इतना हम प्रतिदिन गायत्री का पाठ करते हैं। तब वे अपनी गांधी टोपी उतःरंगे और तिरङ्गा फेंक कर भगवा माएडा उठायेंगे, परन्तु यह सब केवल आपके बोट पर ही अगिभत है।

## एयता की प्रार्थना।

अन्त में में आपसे कहता हूँ कि आप शुद्र, नमः शूद्र, सत्तातनी, समाजी, सिक्ख, बौद्ध सभी आपस के भेदभाव भुला कर, छूआजूत भिटा कर तीस करोड़ के तीस करोड़ एक व्यक्ति की भान्ति खड़े हो जायें। हम सब एक हैं। हमारी भाषा एक है। हमारी संस्कृति एक है। हमारा इतिहास एक है। सबसे बढ़ कर हमारा नाम एक है। यह देश हमारा है, मुसलमान का नहीं अंगरेज़ का नहीं, किसी और का नहीं। मैंने आपको स्पष्ट और सीधा मार्ग बताया है यदि आप इस पर विचार करेंगे और इसे कियान्वित करेंगे तो मैं कहता हूँ कि एक वार हम सब इक्ट्रे होकर अपनी मातृभूमि को विधर्मियों और विदेशियों के पंजे से छुड़ा सकेंगे।

यह विशिष्टिन हिन्दि-राष्ट्रपति बीर संविरकर ने बेगाल प्रांतीय हिन्दिन सम्मेशीय के अध्यव पद से खुलमा में दिया था ]

# Wadalai.

बन्धुको ! त्राज मेरे त्रागमन पर त्राप लोगों ने मेरा जो ' भव्य स्वागत किया है उसके लिए मैं त्रापको धन्यवाद देता हूँ । यहाँ जो नवपुनक बैठे हैं वे इस स्वागत को वेग्वकर यह सोचतें होंगे कि समाजसेवा से स्वागत मिलता है । त्रातः सावजिनक सेवा मान के लिये करनी चाहिए, परग्तु यथार्थता ऐसी नहीं है । समाज-सेवा मनुष्य, सेवा के मागं में पग धरते ही यह समम लेता है कि मेरा मार्ग कंटकाकीर्ए है । इसी लिये हजरत ईसा सुली की त्रोर वेखते थे, सम्मान की श्रोर नहीं। ऋषि द्यानन्य

संतालीस

बपभरे प्याले को नि:।रते थे, गान को नहीं। क रागार से सुबत होने के पश्च:त् प्रतिष्ठा का भाव कभी रवप्त में भी बीर सावरकर के मन में नहीं आया। इसी लिये आज देश-देशान्तरों के सहस्रों लोग इनकी चरण्च दना कर रहे हैं। आप मेरे त्याग की बात कश्ते हैं, परन्तु में तो अपने की बिलद्। नों के नगर की देहली पर खड़ा हुआ पाता हूँ। सुके तो सभी और अमराभागें और हुता-त्नायं दृष्टिगोचर हो रही हैं। वह देखिये महाराज युधिष्ठिर को राजधानी इन्द्रप्रध्य के लग्डहर ऋपनी गीरवगाथा सुना रहे हैं। इमर देखिये, महरौली के ध्वंसावशेषों से सहाराजा पृथ्वीराज की बीर कथा सुनाई पड़ रही है। यह जो चाँदनी चौक में मुख्वारा शान्त पड़ा है, यह कभी मुगलों का फांसीवर था और तब यह लहू की बौछार किया करता था। यहीं पर बन्दा बैरागी और उसके सात सौ साधियों का प्राण्ति किया गया था। प्रति-दिन सी-सी सिक्सों के सिर उतारे जाते थे। आउवें दिन बन्दा की बारी आई। वह और उसका नन्हा बचा लोहे के पिंजरे में बन्द् थे। बन्चे की सार कर उसके लोध हे चन्दा के मुँह पर फैंके गये। जंजीरों में जकड़ा हुआ बन्दा यह भी सह गया। गरम गरम, लाल-लाल लोहे की सीखें बन्दा की देह पर लगाई जाने लगी। मांस जल-जल कर नीचे गिरने लगा। हिंद्धां दिखाई देने लगीं। हिंडुगों का पिंजर हाथी के पैर तले कुचलबा दिया गया। मांम नुचने समय जब बन्दा का लहू नीचे गिरता था तो बह् उसे हाथों पर लेकर मुँह पर मलता था। जल्लाद के पृछने पर बन्दा ने उत्तर दिया-"धर्म पर सरने वाले का चेहरा पीला नहीं, इस तरह लाल हुआ करता है।" यह देखिये, घएटा-घर मिर उठाये खड़ा है। यहीं पर संगीत छाती में घुस जाने

पर हुतान्मा श्रद्धानन्द ने गरज कर कहा था—''हिम्मत हो तो राइफल चला दें, सन्यासी का सीना खुला है!' इसी नगर की सड़ हों पर साई मितराम को आरे से चीरा गया । यहीं पर गुक तेग बहादुर का बच हुआ। यहीं की गिलियों में १८५७ के स्वातन्त्र्य-युद्ध के बीर स्वतन्त्रता की एकार मचाते हुए गर गिटे। न जाने कितने हजार धर्मवीरों के सिर इस नगर की नींच में पड़े हुए हैं। उन बीरात्माओं की पंक्ति में खड़ा होने का साहस भी में नीं कर राकता हूँ।

मेरे कारागार से मुक्त होने के कारण आज आप लोग प्रसन्न हैं, परन्तु में तो छाब भी अपने को कारागार में खड़ा हुआ पाता हूँ। वर मेरठ का वन्दीगृह था, जहां एक हजार कैदी रहते थे और यह भारत का केन्द्रीय बन्दीयुई है, जहां चालीस करोड़ यनुष्य पशुओं से भी बुरा जीवन बिताते हैं। बन्दीगृह के बन्दी की दोनों समय भर-पेट थोजन तो मिल जाता है, परन्तु यहाँ करोड़ों लोगों के पेटों पर अन की नाकाबन्दी हो रही है। कारा-गार के आजन्म कैंद से लौटने की आशा तो रहती है, परन्त इस जेलखाने के कैदी जन्म से ही पराधीनता की शृह्वलाओं में जाकड़े हुए पैदा होते हैं और वे शहुलाएँ मरने पर चिला के साथ जानार भस्म होती हैं। सम्भव है यहां कुछ ऐसे सज्जन भी आये हों जिन्हें यह जान कर प्रसन्नता हुई हो कि आखिर हाईकोर्ट से भी सज़ा बहाल ही रही अतः पन्त मंत्रिमएडल ने निश्चय ही मुक से न्याय किया था। ऐसे भाई से में कहना चाहता हूँ कि यदि राही कसीटी है तो ईसा को सूली पर चढ़ाना भी न्याय था; सुरुरात को विप खिलाना भी ठीक था और लोकमान्य तिलक का निवीसन भी उचित था। यदि इन सबके विपय में आपकी धारगा दूसरी ही है तो में भी उसी का अधिकारी हूँ। मुक्ते इस विपय में अधिक कुछ नहीं कहना। में उन्हों शब्दों को दोहराता हूँ जिन्हें मुक्तसे पूर्व भगवान् तिलक कह चुके हैं—

यवारि इस जूरी ने मुक्त को अवराधी ठहराया है, तो भी मेरे मन ने सुक्तको निर्देशि बतलाया है। ईया का संकेत मनीगत दिखनाई ये मुक्ते वहें, मेरे संबट सहने से ही दिन्दू शष्ट्र का दु:ख टले ?

इस प्रारम्भिक निवेदन के पश्चात् में आज आप लोगों को हिन्दु सभा के विषय में छूछ जानकारी कमना चारता हूँ। धन और प्रचार-साधनों की अल्यल्पका के कार्या जन-साधारण तक हमारा संदेरा पहुँचना कठिन हो रहा है। जो कुछ धीमी-सी आवाज जनता तक पहुँचतो भो है वह इतनी विकृत हो कर जाती है कि उसे सुन कर लोग इससे घुणा करने लगते हैं। इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है क्योंकि हमारे देश न सभी पश और समाचार एजेंसियां कांग्रेस के प्रभाव में हैं और वे तिन्दु-सभा को छुचलना हो स्वगस्य का मूलमन्त्र समके बैठो हैं। हिन्दुओं के महत्वपूर्ण मम चारों को छिपाना तथा कांगेस के अनावश्यक समाचारों को भी विशेष स्थान देना उस देश में सम्पादन-कला की उत्कृत्ता का अमागापत्र है। धन के बन पर अपनी प्रतिस्पर्धी संस्था को हर सम्भव उपाय से नीचा दिखाना ही इस अभागे देत में सची देशमिक मानी जाती है। ऐसी वशा में जो व तें में आज आप से कहने लगा हूँ यदि वे नवीन मतीत हों तो उन पर आध्ययं करने की कोई बात नती है।

िन्दू-सभा के दृष्टिकोश को ठीक-ठीक समस्ताने के लिये मैं आप को दो शताब्दि पोछे के इतिहास पर ले जाना चाहता हू जबाक ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत में अपना प्रमुख जमा रहो थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी के आगमन के समय भारत का नकशा इस प्रकार था-अपर नेप ल में गुरखा हिन्दू राज्य करते थे। नीचे पंतास में सिक्छ हिन्दुओं का शासन था। राजपुताने में राजपूत हिन्दू शासक थे और देहली से लंजावस (लंजीर) तक तथा -हारिका से जगनाथपुरी तक का सम्पूग प्रदेश मराठा हिन्दु मों के श्राधीन था । को हा पुर, धार, देवास, औच, बड़ीदा, नागपूर, इन्दौर, पूना, गवालियर, और कॉसी को अपनी राजधानियां धना कर अनेकां मराठा सरदार शासन कर रहे थे। इस प्रकार अंगे जी राज्य की नींच जमने से पहले ही हिन्दु ओं ने एक 'हिन्दू' नाम स एक 'िन्यु भावना' से प्रेरित होकर और एक 'हिन्दू' ध्वजा के नं चे इक्ट्रे हो कर 'हिन्दू-पाद-पादशाही' स्थापिल कर ली थी। सैंकड़ों युद्धों में मुसलमान हिन्दुओं से बुरी तरह परास्त हुए थे। मुसलिम चाँद, हिन्दू सूर्य के सम्मुख हार मान कर बैठ गया था। समस्त भारत एक बार फिर से हिन्दु आं के आधीन हो गया था और लगभग आधी शताबिद तक मराठा लोग हिन्दुस्तान के शासक वने रहे । उस समय निजाम, नवाब, सरदार और आजमगोर विद्यमान थे, परन् अब उनके नाम का जादू मिर चुका था। बङ्गाल का नवाब अलीवदीं वां मगठों को १२ लाख रूपया चौय देता था । टीपू मुलतान और हैद्रअली, मराहा सेनाओं से परास्त होकर नियमिल रूप में कर दे रहे थे। हैदरा-बाद के निज्ञाम ने तो अपनी शाही यहर ही भाऊजी के हाथ में दे दी थी कि जो शते चाही लिख दो, में उन्हें मानने की तरयार हूँ। दिली का मुग़ल समाद् सिंधिया का कैदी बना हुआ था और उस से दिये जाते हुए ६५ हज़ार रुपये वार्षिक की पैरान

पर गुज़ारा वरता था । दिली पूना का एक उपनगर (सबब ) माञ्च रह गया था। भारत ही न ीं, छापितु समस्त एशिया की राजनीतिका केन्द्र उस समय पूना बना हुआ था। पेशवा के दरबार में ईरानी, अफ़गानी, फ्रेंच, पोरचुगीज़, डन और अंभेज़ द्तरहते थे। पानीपत की विजय हार बन चुठी थी। अइमद-शाह दुरीनो ने हिन्दुस्थान की र जानी त में भाग न लेने की घोषणा कर दी थी। अवस्था यहां तक बदली थी कि कहां तो हिन्दुस्थान के लोग अपने मरगड़ों के निपटारे के लिये बाहरी शक्तियों को आमन्त्रित करते थे कहां २० मई २०५८ के दिन ईरान के शाह ने कन्धार 'पर अक्रमण करने के लिये रघुनाथ जी भोंसले को निमन्त्रण भेजाथा। इस दशा में जब अंभें जो ने साम्राज्य का विस्तार आरंभ किया तो उनकी खूनी लड़ाईयां हिन्दु हों के साथ ही हुई। गुरखों, सिक्खों, राजपूतों, जाटों और मराठों के भसावरोगें पर ही अंभेज़ी राज्य खड़ा हुआ। स्वयं अंभेज़ भी इस बात को सममते थे कि देशकी वास्तविक शक्ति मुसलमान न होकर हिन्दू ही हैं। इसका पता उन्हें १७४७ के प्लासी के संप्राम में ही लग गया था। लाई क्ष ईव अब सी रहा या तो लड़ाई आरम्भ हुई और जब वह जागा तो उसने अपने को विजयी पाया । हिन् राजाओं की छचलने के बाद मुसलिम नवाबों को आधीन करने में अंग्रेज़ों को कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। इस यात की जान कर कि हमने राज्य हिन्दुओं से छीना है, अंग्रेजों ने यह निश्चय किया कि हिन्दुओं में से हिन्द भाव नष्ट कर दिया जाये और इनके मंगठन को इतना को खला बना दिया जाये कि यदि कभी हिन्दुओं में यह विचार उत्पन्न भी हो कि राज्य हमसे गया है, तो शिक्षहीन होने से वे

कुछ कर न सकें। इस दशा में प्रथम प्रयास ईमाई पादरियों हारा हिन्दुओं का धर्मपरिवर्तन था। परन्तु १८४७ के विद्रोह ने अझरेजों के इस स्वप्त को तोड़ दिया और महाराती विक्टोरिया को घोपणा करनी पड़ी कि हम किसी के धर्म में हस्तच्चिम न करेंगे। १८५७ के चित्रोह के बाद शस्त्र हिन जाने पर भी हिन्दु यों ने हिन्दू राज्य स्थापित करने के लिये सामृहिक शौर वैयक्तिक प्रयत्न जारी रवस्त । वासुदेव वलवन्त फड़के से लेकर सरदार भगतसिंह तक के सभी क्रांतिकारी इसी आवना से भरें हुए थे। १८४० के विद्रोह की पराजय के बाद ही बासुदेव चलवन्त पड़के ने महाराष्ट्र में और रामसिंह ने पड़ाव में िन्द् राज्य स्थापित करने का यत्न किया। मदनलाल हींगरा, चीर साचरकर, भई परमानन्द, देशभक्त हरदयाल और सरदार भगतसिंह-सभी का एक ही उद्देश्य था। ढींगरा ने फॉसी पर चढ़ते समय घोषणा की थी-- "एक हिंदू के नाते मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मैं फिर से हिंदुस्थान में पैदा होऊं और अपनी मां को बन्धनसुक्त करने के लिये बार-बार जन्म धारण करता रहूँ। मैंने गीता के संदेश से प्रेरित हो कर ही ऐसा किया है।" फांसी पर लटकने से पूर्व भगविसंह ने गाया था-'मां भेरा रङ्ग है , बसन्ती चोला, जिस रङ्ग में रङ्ग के शिवा ने मांका बन्धन खोला।"

प्रथम प्रयास में विफल होकर अङ्गरेजों ने दूसरी चाल चली। इस नवीन नीति के सूत्रधार लाई मैकाले थे। इनका कहना था कि यदि हिंदुओं में पश्चिभीय ढंग की शिचा प्रचलित कर दी जाये तो वे आप से आप हिंदू धर्म से घृणा करने लगेंगे। मैकाले ने अपने दामाद की लिखे एक पत्र में लिखा है कि हिन्दू युवकों

में पश्चिमीय शिचा का प्रवेश होने पर वे स्वतः ही हिंदू होने में लजायेंगे और अंगरेजीपने से प्रेम करेंगे। मैकाले की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। इस नवीन शिचा में दीचित हुए लोग हिंदू नाम से घुण करने लगे, मानो हिंदू चोर-पिता का पुत्र हो। उन्हें हिन्दू धर्म और हिंदू संस्कृति, अंग्रेजो सम्यता के सम्मुख हैय प्रतीत होने लगी। इतना ही नहीं, वे यहां तक बढ़े कि अज़रेजो राज्य को 'देवीय देन' समक्तने लगे और उसे स्थिर रखने की प्रार्थनायें करने लगे। हिंदु मों के इस पतन को देखकर अज़रेज प्रसन्न हुए, परन्तु मुसलमान इस प्रवाह में नहीं बहै। परिणामनः हिंदू की शिक म्विण्डत हो गई और मुसलमान संगठित रहे। हिंदू की यह निवेलता ही अज़रेजी राज्य की हदना का कारण हुई।

यद्यपि इस नवीन शिक्षा के प्रवेश से िंदुओं की नवीन संतित में से दिंदुत्व की भावना नष्ट हो रही थी. तथापि समय-समय पर कहीं-कहीं दिंदू त्यों त चमक उठती थी और एकाध दिंदू अपने कोचे स झाउप को फिर से लेने का यक करता था। उस समय जो को ह खुले रूप में अपने को हिंदू चोषित करता था, सरकार उसे संदेर की दृष्टि से देखती थी। इस नामावशेष दिंदू-भावना को नष्ट करने के लिये सन् १८८६ में 'कांग्रेस' नाम से एक नवीन संस्था की स्थापना की गई। याद रिख्ये, वासुदेव बलवन्त फड़के के आंदोलन को कुचलने के ठीक बाद ही फांग्रेस की उस्पित हुई। प्रारम्भ में बिटिश सरकार ने इसे पाला-पोसा और यह ध्यान देने योग्य बात है कि इसके प्रवर्तकों में से एक भारत के वायसराय लाड डफरिन भी थे। बहुत समय तक यह संस्था ह्यूम, वैडरबर्न आदि बिटिश सिविलियन्स के हाथों में रही। बाद में साब उनिक दित की भावना से प्रेरित हुए देशभक्त भी

इसमें सिमिलित हुए और कालान्तर में यह संस्था भारतीय राष्ट्रीयतः और देशभक्ति की प्रतीक बन गई: परन्तु इस समय तक अंभेज़ों की विपास हिंद्विरोधी नीति घर कर चुकी थी। अंभेज़ी राजनीतिज्ञों हारा चनाई हुई राष्ट्रीयता की परिभाषा ही कांग्रेस ने अपना ली थी। छङ्गरे जों ने हमें बताया कि फ्रांस एक सूमिखंड है, इसलिये उस पर रहने वाले फाँच कहलाने हैं। इसी प्रकार स्पेन सें रहने वाले स्पैनिश, जमनी में रहने वाले जर्मन और इइन्लंड में रहने वाले अङ्गरेज हैं। ऐसे हो हिन्दुस्थान भी एक भूमिखएड (Territorial unit ) है अत: यहां रहने वाले हिंदू, मुसल-मान, ईसाई, यहूदी-सब को मिल कर हिन्दुस्थानी राष्ट्र (National unit) बनाना नाहिये! एक देश में रहना ही राष्ट्रीयता के लिये परमायश्यक है, चाहे उस देश के लोगों का धर्म भाषा संस्कृति,सभ्यता, इतिहास और राजनीतिक महत्वाकांचार्ये भिन्त ही क्यों न हों। ऐसी विचारधारा हमारे देश में अचलित की गई। हिंदुओं ने इस विचार का आदर किया, क्योंकि यह जनके विश्वबन्ध्त्व के सिद्धान्त से मिलता था। इसलिये हिंदू भारी संख्या में कांगरेस में सम्मलित हुए, परन्तु मुसलमान प्रारम्भ से ही कांगरेस से दूर रहे और आज तक उनकी यही मनोवृत्ति है। यह विवारधारा चुरी न थी यहि मुसलमान भी साम्हिक रूप से कांगरेस में सम्मिलित हो कर िंदुस्थानी-राष्ट्र का निर्माण करते। परन्तु हुआ कुछ और ही। हिंदू तो एक ही रात में हिंदू से हिन्दुस्थानी बन गये और मुसलमान आदि हुए, परन्तु मुसल-मान मध्य और अन्त सब अवस्थाओं में सुसलमान ही रहे। क्रांतिकारी श्रीर कांग्रेसी-हिंदू सेंकड़ों की संख्या में फांसी पर मूले। हज़ारों अंद्मान में सड़े और लाखों ने बन्दीवास भोगा, परन्तु मुसलमान एक और खड़े होकर यह दृश्य देखते रहे। जब हिंदुओं ने इस त्याग से अझरेजों से कुछ स्वतंत्रता छीन ली, तो मट से मुसलमान लपक कर आपड़े और चिलाने लगे- "हमारा भाग भी लाओ !" हिंदुस्थानी राष्ट्र न बनने के मार्ग में सब से बड़ी रकावट कांग्रेस द्वारा निर्मित राष्ट्रीयता की आंत घारणा ही है। उसने यह सममने में भारी भूल की है कि प्रादेशिक एकता (Territorial unity) धर्म, भाषा, संस्कृति और इतिहास की एकता से कहीं बढ़ कर है, परन्तु यथार्थ यह नहीं है। अंगरेज़ इंग्लैंड रूपी देश में से ही एक राष्ट्र नहीं हैं अपितु भाषा, इतिहास और महत्वकाञ्चाञ्चों की एकता के कारण एक राष्ट्र है। यदि राष्ट्रीयता कि लिये एक देश में रहला ही पर्याप्त है तो आज से चार सी वर्ष पूर्व भी इङ्गलैएड एक देश था। उस समय वहां के कैथालिक धीर प्रोटेस्टेंट परस्पर एक राष्ट्र बना कर क्यों नहीं रहे ? क्योंकर इङ्गलंड के कैथालिक एक देश न रहते हुए भी अपने प्रोटेस्टेंट राजा की अपेद्या रोम के पोप की अधिक चिता करते थे ? क्योंकर इज्जल ड के ओरेस्टेंट ने एक देश में रहते हुए भी, अपने रोमन दैथा लिक राजा के होते हुए भी, हालँड के राजा चिलियम को अपने देश पर शासन करने के लिये हलाया था और क्योंकर हालैएड के कैथोलिक एक देगहेंसे रहते हुए भी अपने प्रोटेस्टेट राजा के विकद स्पेन के कैथालिक राजा से जा मिले ? आस्ट्रिया और हंगरी के यूनियन का ही उदाहरण लीजिये। प्रादेशिक दृष्टि से वे दोनों एक थि और शताब्दियों तक एक रहे, दोनों देशों का राजा भी एक रहा। परन्तु भाषा, संस्कृति, इतिहास और महत्वाकाङ्वाओं की भिन्नता के सम्मुख प्रादेशिक एकता धरी रह गई और दोनों देश युशक हो गये। आप कहरी कि अब संसार बहुस आरो निक्लगया

है। यब की दुनिया में भाषा, धर्म आदि की वतं राष्ट्रों के बनते-जिगड़ने में सहायक नहीं होतीं। मैं पूछना हूँ कि जर्मनी, पोलैंड, चै भेस्लोचे किया और आयलेंड के उदाहरण तो आज हो की दुनियों के हैं ? महायुद्ध के पश्चात् मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की दरह देने के लिये जर्मन राष्ट्र के अनेक दुकड़े कर दिये। कुछ जर्मन चैकोस्लोनेकिया में मिला दिये गये और चैक, स्लाय, हंगोरियन, पोल तथा सुडेटन जर्मनों को एक देश रख कर एक राष्ट्रीयना बनाने पर बाध्य किया गया. परन्तु क्या इतने मात्र से उन्होंने एक राष्ट्र बना लिया ? कदापि नहीं, समय पाकर सुडेटन जमें तें ने विद्रोह किया और अपनी जान खतरे में डाल कर वे जर्मनों से जा मिले। ऐसा कों हुआ ? सुडेटन जर्मनों की प्रादेशिक एकता तो चैक लोगों के साथ थी परन्तु नहीं, डनकी सांस्कृतिक, ऐति-हासिक और राजनितक एकता जर्मनों के साथ थी इसलिये वे एक राष्ट्र न बना सके । इसी अकार पौलंड के जर्मन प्रादेशिक एयता के रहते हुए भी अपने पड़ोसी पोल लोगों से त मिल कर जर्मनों में जा मिले और यूकेनियन रूसियों से जा मिले। स्वयं जर्मनी में ही जर्मन और यहूदी एक देश में रहते थे। शताब्दियों से वसे हुए होने से यहूदी लोग जर्मनी के केवल नाग-रिक ही न थे, व्यपितु वह वहाँ की पार्लिमेंट और एरिज़क्यूटिब के भी सदस्य थे । इसके होते हुए भी यहूदी जमें भी से मिल 'कर एक राष्ट्र न बना सके । क्योंकि उनकी नस्ता, संस्टात, इति-हास और राजनीतिक इच्छायें जर्मनों से मेल न खाती थी। परि-णामतः वे जमंभी से निकाले गये और हजारों भील दूर पैल-स्टाईन में रहने वाले यहुदियों से जा मिले, जिन्हें उन्होंने कभी 'देखा तक न था, परन्तु जिनके साथ उनका धमे, भाषा, नस्ल इति-

हास और राजनैतिक विचार मिलते थे। आयलँड के प्रभ को ही लीजिये। आयलेंड और इंगलेंड राजनीतिक दृष्टि में एक थे। शताब्दियों तक दोनों देशों की एक ही पार्लियामेंट रही। अंगरेज़ लोग आयरिश लोगों से विवाह करते थे। उनके साथ खाना खाते थे। दोनों ही अंगरेज़ी भाषा बोलत थे। दोनों का धर्म भी एक था परन्तु इन सब एकताओं के होते हुए भी अल्स्टर के अंगरेज़ और आपरिश एक राष्ट्र न चना सके। आयरिश लोग इंगलंड से स्वतंत्र हो गये। उन्होंने अंगरेज़ी त्याग कर आयरिश को अपनाया और अल्स्टर के अंगरेज़ अपने पड़ेसी आयरिश के विरुद्ध समुद्र पार कर इंगलैंड के अंगरेज़ों से मिले। क्यों ? आयरलैंड ती एक देश है. फिर अल्स्टर के अंगरेज़ और आयरिश एक राष्ट्र क्यों न वना सके ? उत्तर मिलेगा कि दोनों में जातीय, सांस्कृतिक, ऐति-हासिक और राजनीतक एक्सा न थी! सीविया का उदाहरण अभी ही का है। सीरिया फांस का संरच्ति राज्य (Mandate) है। इस के दो भाग हैं। सीरिया और लेबेनन। मीरिया के निवासी अधिकतर अरव हैं जो मुसलमान हैं, और लेवेनेनकी जनता अधिकतर लीचंटईन है जो कि ईमाई है। एक देश में रहते हुए भी दोनों एक राष्ट्र नहीं बना सके। दोनों में इसनी उपता है कि सीरिया के अरब लेबे तीज़ से उससे कहीं अधिक घृणा करते हैं जितना कि वे विदेशी फीख़ लोगों से करते हैं। उस उमता का परिणाम यह हुआ है कि सीरिया दो देशों में बांट दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ ? दोनों में धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक और ऐति-हासिक एकता न थी। इनिहास के उदाहरणों को सामने रखते हुए सोचिये कि क्या केवल एक देश में रहते मात्र से ही हिन्दू व मुसलमान मिल कर एक हिन्दुस्थानी राष्ट्र बना लेंगे ? और क्या

हिन्दू और मुनतनानों में धार्मिक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक और राजनैतिक विवारों की एकता है ? इसे जानने के लिये दो-चार उदाहरणा ही पर्याप्त हों गे। सन् १६२० में दर्भ पर आक्रमण हुआ श्रीर खिलाफत डगमगा उठी। खिलाफत फिटती देखकर देश भर के मुसलमान इतने उद्दिय हुए कि वे उसे बचान के लिए प्राग्एन से कृद पड़े। ऐसा त्याग मुमलमानों ने भारतीय स्वतन्त्रताके लिये कभी नहीं दिखाया। पैलस्टाईन के अरबों और उहु दियों में भगड़ा हुआ। मगड़ा निपटाने के लिये ब्रिटिश सरकार ने 'पैलेस्टाईन विभाजन योजना' निकाली। यह सुनते ही हिन्दुस्तानी मुमलमानों ने वर्तील आंदोलन किया जैमा कि अरवों ने भी नहीं किया। वहीं मुमलमान जो पैलेम्टाईन के विभाजन से विदीणें हो उठे थे श्राज भारत में विभाजन की माँग पेश कर रहे हैं। मिश्र, टकीं-सीरिया आदि मुसलिम देशों पर जमेनों और इटालियनों के भावी आक्रमण से भयभीत होकर यहां के मुसलमानों ने १ नवम्बर १९४० को 'स्वतन्त्रला-दिवस' मनाया और उन देशों की रचा के लिये परमात्मा से प्रार्थनाएं की, परन्तु हिन्दुस्थान की स्वतः वता के लिये मुसजनानों ने भाज तक कभी भी दुआ नहीं मांगी। वायस-गय महोदय और जिल्ला साहब का पत्र इदबहार तो आंखें खोलने वाला है। श्रीयुत् जिस्रा कहते हैं कि मुसलमान फीर्ज किसी मुसल-मान देश के विरुद्ध न लाईंगी । कल्पना भी जिए कि यहि आज अमगानिस्तान हिन्दुस्थान पर आक्रमण करे तो मुसलमान फोर्ने,जो भारतीय फीन में आधी हैं, उन्हें न रोकेंगी, अत्युत् वे 'अझाही धामबर' के नारे में समितितत हो कर मुसलिम राज्य स्थापित करने का यन्न करेंगी। यह कोई नवीन बात नहीं। खिलाफत आंदातान के समय अलीवन्धु, अमानुका के आगमन की बाट जोह रहे थे और भारतीय सेनाओं में धार्मिक जोश भी फैला रहे थे। यह मद्य क्यों है ? उत्तर एक है। मुसलमान अपने घर के साथ रहने वाले हिन्दू की अपेद्या समुद्रों और पर्वतों के पार रहने वाले लोगों से अधिक एवता सरमते हैं। उनके लिये प्रादेशिक एकतः की अपेचा धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एकता कहीं अधिक महत्व रखती है। रही कारण है कि मुसल-मान, चाहे वह किसी भी संख्या में क्यों न रहें, साम्प्रदायिक दृष्टिकोग् से उत्पर कभी नहीं उठ सकता । उसके हृद्य के अन्त-स्तल में यही भाव काम करता है। अभी 'फाईनेंस बिल' पर बोलते हुए श्रीयुन् जिला ने इसी बात की पृष्टि की है। उन्होंने असँबली में स्पष्ट शब्दों में घोपणा की है कि ''पिछले पचीस वर्ष से मुसल-मालों के दिलों में यही भाव काम करता है कि सुसलमान अपने में एक पृथक् राष्ट्र हैं। इसी आधार पर 'लखनङ पैक्ट' किया गया और इसी आधार पर सिन्ध को बम्बई आन्त से पृथक् किया गया। सिन्न की पृथकता के लिये बाहरी तौर पर चाहे कोई कारण बताया गया हो, परन्तु इसका असली कारण यही था।" जिल्ला साहब के इन शब्दों पर किसी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

मुत्रलमानों की इस मनोवृत्ति के होते हुए गांधी जी एक अद्-भुत् सिद्धांत को लेकर भारतीय राजनीति में प्रकट हुए। उन्हों ने घोषणा की 'हिन्दू मुसिताम ऐक्य बिना स्वराज्य असम्भव है।' सुनने में यह बात बहुत आकर्षक थी, परन्तु गांधी जी के इस सिद्धांत ने हिन्दू -मुसिताम समस्या और भी पेचीदा बना दी। इस नारे को हिन्दू मुसिताम और अंगरेज तीनों ने सुना और तीनों पर इसका भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ा। हिन्दुओं ने सोचा '६० करोड़

हिन्द् तो शकिरोन हैं। जब दकरोड़ मुसलमान हिन्दुओं से भिलेंगे तभी हिन्दू एक शक्ति बनेंगे।" वे हिन्दू जिन्होंने भूतकाल में अके ते ही याक, शक-हूण और मुगलों का सामना किया था, हजारों युद्धों में बड़ी बीरता से लड़ कर विदेशियों की खदेड़ने के कारण 'विक्रनादित्य' की पद्वियां धारण की थी, जिन हिन्दुओं ने विदेशियों से लोहा लेकर दिखाई वीरता की कित में 'विक्रम सम्बत्' चलाया था और जिन हिन्दुओं ने वर्ष पर वर्ष, सन्तति पर सन्तित तथा शताब्दी पर शताब्दि चोट होने पर भी नई चोट लगने से पूर्व पुरानी भर जाने के कारण यह प्रमाणित किया था कि विजेता की शिक्ति विजित के सम्मुख हार गई है (The vitality of the victim proved stronger than the vitality of the victor) उन्हों में अब इतनी होन-भावना (inferiority Complex ) उत्पन्न हुई है कि वे अपने पर होने वाले अत्याचार का भी प्रतिकार नहीं करते। हत्या, अप-हरगा, लूटमार सब कुछ उन्हें एकता के नाम पर चुप चाप सहने को चिवश किया जाता है। दूसरी और जब मुसलमानों ने गांधी जी की यह घोषणा सुनी तो सुस्लिम नेताओं ने अपने साथियों को इक्ट्रा कर के समसाया 'भाइयो! हम लोग तो अभी तक अन्धकार में पड़े हुए थे। हम अपनी शक्ति को ही न पहचानते थे। द करोड़ सुसलमान बड़ी भारी शक्ति हैं। देश की स्वतन्त्रता हमारे ही कारण टिकी हुई है। हमें अपनी शक्ति की पूरी कीमन लेनी होगी।" इस नीति के अनुसार सुसलमान एक और खड़े हो गये। उन्हों ने निश्चय किया कि अब उन्हें त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। हिन्दू लोग सरकार से लड़कर जो छुछ ' प्राप्त करेंगे उस में से उस का हिस्सा तो उन्हें भिल ही जायगा। अंभे जों ने भी गांधी जो की घंगगा सुनी। टर्न की लड़ ई में 'ज़िलाफ़त आन्दोलन' के कारण त्रस्त हुए अंग्रेज़ों ने निध्यय किया कि यदि स्वराज्य एकता से ही आना है तो हम उसे हर सम्भव उपाय से रोकेंगे। न होगी एकता और न मिलेगा स्वराज्य, न होगा बांम और न बजेगी बाँसुरो। इस प्रकार गांधी जी की नोति से हिन्दुओं में हीन-भावना. मुसलमानों में उत्कृष्ट-भावना और अंग्रेज़ों में विभेद-नीति (Divide and rule) की पूरे ज़ोर से चलाने का विचार उत्पन्न हुआ। परिणामतः जब जब कांग्रेस की और से एकता के लिये प्रयक्ष किया गया वह विफल गया, क्योंकि वहां मुमलमान देशभिक्त के भाव से न आकर सीदा-मनोवृत्ति से आये और इम सीदागरी में ऊँची बोली सदा अंभे जों की ही रही। लखनऊ का समसीता, इलाहाबाद का एकता सम्मे-लन, गोलमेज परिपद—सब का फल कुछ न निकला। ब्लैंक चेक. विशेषाधिकार, ठयवस्थापिका सभाक्षों में मुस्लिम सदस्यों की निधित संख्या, नौकरियों में अनुपात से अधिक भर्ती, मुस्लिम मनोरञ्जन के लिये हिन्दुओं पर अत्याचार—इन सब बातों से साम्प्रदायिक हेप की अगिन और प्रवन्तित हो उठी। एक जाति को उसके अनुपात से अधिक देने ना अभिनाय यही है कि द्मरी जाति के उचित अधिकारों को छीना गया है। इस नीति से यह खाई जो दोनों ज।तियों के बीच पहले से विद्यमान है निरन्तर चौड़ी होती गई है। (६३४ के नये शासन विधान में हिन्दुओं ने बहुमत से कांगेस को वाट दिये और सुसलमानों के वाट अधिकतर मुस्लिम लीग को मिले। परिणामतः आठ प्रांतों में कांपसी मंत्रीमण्डल बने और विरोधी दल सुस्लिम लीग का रहा। कांग्रेसी राज्य को हिन्दू राज्य कह कर बद्नाम किया जाने लगा।

समस्त िन्द्र-बहुमत प्रान्तों में मुस्लिम लोग ने चिह्नाना शुरू किया कि हिन्दू प्रांतों में मुसलमान सताये जा रहे हैं। इनकी इस चिल्लाहट में मुस्लिम-बहुमत प्रांतों के वे मुसलमान जो अभी तक मुस्लिमलीग में सम्मिलित न थे और जो चुनाव में भी मुस्लिम लीग के विरुद्ध खड़े हुए थे, आवर मिल गय। सर सिकन्दर, मौ० फजलुलहक़ यूनस आदि ने मुस्लिम लीग की माँग का समर्थन किया। वह मुस्लिम लीग जो ४-५ वपे पूर्व राजनीति में विशेष महत्व न रखती थी, देखते ही देखते कांध्रेसी शासनक ल के दो ही वर्षों में बहुत शिक्षशाली संस्था बन गई। इस बतान मुसलमानों ने समन्त भारत में अपना दृढ़ सङ्गठन कर लिया। मुमलमानों के शोर को कम करने के लिये कांग्रेसी मंहिमंडलों ने हिन्दुओं के धर्म. भाषा, संस्कृति और इतिहास तक पर चोट की और कहीं-कहीं पर तो हिन्दुओं की उनके नागरिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया। परन्तु कॉमें स ज्यों-ज्यों भुकती थी त्यों-त्यों मुमलमान और अधिक शोर मचाते थे, क्यों कि वे जानते थे।क कांग्रेस एकता के पीछे पागल है। हालत यहां तक बिगड़ी कि जब कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दिये तो सुसलमानों ने सुस्लिम लीग की अध्यत्ता में 'मुक्ति दिवस' मनाया और परमात्मा से प्रार्थना की किये मन्त्रिमएडल फिर न लौटें। मि॰ जिन्ना ने वायसराय से प्रार्थना की कि वे िंदू-बहुमत प्रांतों में मुसल-मानों के दु: खों की जांच के लिये 'रायल कमीशन' झुलायें। जब कांग्र सी नेताओं ने कहा कि मुसलमानों को जो दु:ख है वे हमें वतायं, तीसरी विदेशी शिक्त के पास न जायं तो जिल्ला साहब ने स्पष्ट कह दिया कि तुम कुछ हस्ती नहीं रखते। अससी शिक्त बिदिश सरकार है, अतः मैंने अपनी शिकायतें वायसराय महोदय को चना दी हैं। मुहेनात लोग की यह फट कार सुनकर वही कांगे सी नेता जो बिटिश सरकार को बेईमान बताते थे, अब गय-नेरों से फर्याद करने लगे कि आप ही बलाइये कि हमने मुसला-मानों पर अत्याचार किया है या नहीं ? गवर्नगें से प्रसारणपत्र पाने के लिये कांग्रेसी नेता ज्याछल हो उठे। कांग्रेसी लोग गय-नेरों का मुँह ही ताक रहे थे कि लाहौर में मुस्लिम लीग के अधि-वेशन से भि० जिन्ना कत्ते सुनाई दिये—''अब मुसलमान अल्प-मत बनकर किसी दूसरे के नीचे रहते को तय्यार नहीं हैं। मुसल-मान अपने ही में एक राष्ट्र हैं। इस लिये हम अपने लिए एक राष्ट्रीय घर चाहते हैं। निंदू-मुस्लिम समस्या का हल यही है कि भारत के दो दुकड़े कर दिये जायें – हिंदुस्तान और पाकिस्तान। जो लोग हिंद्-मुस्लिम समस्या का हल करना चाहते हैं उन्हें इस मांग को मानने में आनाकानी नहीं होनी चाहिये।" कांग्रेस ने विधान निर्मात्-परिदद् (Constituent Assembly) की मांग की, मुसलमानों ने उसका विरोध किया। कांग्रेस राष्ट्रीय सरकार की सांग पर उतर आई। मुसलमानों ने उसे (Permanent Hindu majority) यह हिंदुओं का स्थिर बहुमत होगा कह कर दुकरा दिया। ओ राजगोपालाचारी ने 'स्पो डिझ आफर' दी कि जिसे सुरिलमलीग भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहे बना ले, परन्तु मुसलमानों ने भू इसे भी असन्तोपजनक कह कर फेंक दिया और अपनी पाकिस्तान की मांग पर इटे रहे। मुसलमानों की दृता से घवरा कर कांग्रेमी नेता यहां तक मुके कि उन्होंने पाकिस्तान की मांग भी माननी आरम्भ कर दी। गांधी जी ने कहा कि हिन्दुस्तान एक सम्मिलित परिवार है, यदि कोई प्रथक ही होना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। राजगोपालाचारी सार्व ने तो यहाँ तक कह डाला कि यदि सुसलमान डटे ही रहेंगे सो गृहयुद्ध को रोकने के लिये पाकिस्तान की माँग भी हमें माननी ही होगी। कहाँ तो अमेरिका के प्रधान अबाहम लिंकन हुए जिन्होंने गृहयुद्ध स्थीकार कर अमेरिका को दुकड़े होने से बचा लिया और कहाँ ये भारत के नेता हैं जो गृहयुद्ध के डर से देश को ही कटवा रहे हैं ? मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश में आज भी एक अबाह्म लिंकन विद्यमान है। उसका नाम वीर सावरकर है। वह गृहयुद्ध की धमकी के होते हुए भी भारत के दुमङ्गेन होने देगा। यदि किसी ने हिन्दुस्थान को पाकिस्तान बनाने का यल किया तो इस देश की एक-एक गली हल्दी घाटी बनेगी और एक-एक हिन्दू बचा राणा प्रताप बन कर लड़ेगा। आज मि० जिला हमारी भारत माँ की छाती पर चढ़े उसे काटने पर उतारह हैं। पास में खड़े कां घेसी नेता गृह्युद्ध के भय से चुप-चाप हैं परन्तु बीर सावरकर आते हैं और जिन्ना से कहते हैं कि छुरी मेरी छाती में मार, पर मेरी मों के दुकड़े मत कर। गाँची जी तो जिला के राज्य को भी भारतीय चताते हैं। इसलिये उन्हें उस राज्य में रहने में कोई आपित न होगी, परन्त हिन्द का राज्य उनके लिये स्वदेशी नहीं है। इसलिये यदि उन्हें कोई भारतीय मुसलमान शासन करने को न मिलेगा तो वे अमीर अमानुझा को ही भारत का राजमुकुट देने पर राजी हो जायेंगे। हमारे लिये तो जिला का राज्य औरंगज़ेबी राज्य ही होगा, क्यों कि उसकी भावना भारतीय नहीं है। इसिलये कोई न कोई हिन्दू शिवाजी बन कर उस राज्य का अंत कर एक बार फिर से हिन्द्-पाद-पादशाही स्थापित करेगा। मेरा यह सब इतिहास बताने का अभिप्राय यही है कि मुसलमान हिन्दुओं के साथ मिल कर एक

राष्ट्र बनाने को तैयार नहीं हैं। उनके लिये प्रादेशिक एकता की अपेत्रा धार्मिक, सांस्कृति ह और ऐतिहासिक एकता कहीं अधिक महत्व रखती है। यही कारण है कि यू० पी० के मुस्लिम विद्यार्थियों को सभा में भाषण देते हुए मी० फज़लुलहक ने स्पष्ट शब्दों में कहा था "For us Islam is above any thing" अर्थान् हम मुमलमानों के लिये इसलाम सर्वापरि चीज है। इसीलिये मी० शी हत अली ने गन्दे से गन्दे सुसलमान की गाँधी से श्रष्ट बताया था और इसीलिये मोपला विद्रोह के नेता छलि मुसलियर ने कहा था कि हिन्दू सुस्लिम एकता का एक ही उपाय है; सब हिन्द् मुसलमान बन जायें और जो बनने से इन्कार करते हैं वे देशद्रोही हैं अत: मार देने योग्य हैं। अलि सुसलियर ने यह साफ-साफ कह दिया, परन्तु दूसरे सुसलमान इसी बात को चिकली-चुपड़ी भाषा में कहते हैं। परन्तु अभिप्राय सभी का एक है कि या तो इस देश के दुकड़े कर दिये जायें अथवा इस देश में मुस्लिम-राज्य स्थापित किया जाय। यह बात अब केवल काराज, के पन्नों में ही न रह कर किया में भी आ रही है। भाषा, पहरावा, बोल-चाल, रहन सहन, अत्येक बात में मुसलमान अपने को हिन्दुओं से प्रथक कर रहे हैं। शहरों में मुस्लिम और हिन्दू मुहले प्रथक-प्रथक वस रहे हैं। मिलों में हिन्दू और मुसलमान के जिये भिन्न-भिन्न प्रकार का कपड़ा बन रहा है। मकान. हिन्दू और मुसलमानों के अलग-अलग नमूने के तैयार हो रहे हैं। स्कूल और कालेज िन्दू-मुसलमानों के जुदा-जुदा खुल रहे हैं। जीवन के प्रत्येक चेत्र . में मुसलमान अपने की हिन्दू से प्रथक दिखाने के प्रयत्न में हैं। श्रवस्था यहाँ तक पहुँच गई है कि मुसलमान इस देश को अरग और ईरान के ढरें पर लाना चाहते हैं। फुछ वर्ष हुए जब मि०

जिला कराची पहुँचे तो खारत में शहर को अरबी हड़ से सजाया गया। तारकोल की सड़कों पर रेता बिछाया गया। खजूर के पेड़ लगाये गये। जलूस में ऊँटों की कतार थी जिन पर अरबी पह-रावा पर्मे हुए सवार बैठे थे। यह मनोवृत्ति स्पष्ट बता रहीं है कि इस देश में एक नहीं, दो जातियाँ रहती हैं। उन दोनों में सांस्क्र-तिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और भाषा सम्बन्धी ऐक्य असम्भव है। हों, राजनीतिक ऐक्य हो सकता है। हिन्दू इस देश के शासक होंगे और मुसलमानों को उनके अनुपात से स्थान दिया जायगा तथा उनकी भाषा, संस्कृति और धर्म की पूर्ण रत्ता की जायेगी। अत: अब हमारी सुसलमानों के प्रति यही नीति होनी चाहिये---"यदि तुम आते हो तो तुम्हारे साथ, यदि नहीं आते तो तुम्हारे चिना ही, और यदि तुम विरोध करते हो तो उसके होते हुए भी हम हिन्दू लोग स्वतन्त्रता की लड़ाई उसी वीरता से लड़ेंगे जैसी कि भूतकाल में हम लड़ चुके हैं" इसमें सन्देह नहीं कि इस नीति पर हमें भारी त्याग करना होगा। हमारे ऊपर अयंकर श्राघात भी होंगे, पर इससे घवराने की श्रावश्यकता नहीं है। संसार की कोई जाति बलिदान के बिना नहीं बनी। नाज़ी लोग जो आज संसार की सर्वोच शक्ति बने हैं, एक दिन था जब जर्मनी में १२-१२ नाजी एक ही दिन में गोली से उड़ा दिये जाते थे। उस समय नाजियों की दशा हिन्दुओं से भी बुरी थी। नाजियों को सभा करना भी दूभर था। सभाओं पर प्यर फेंके जाते थे, आग लगाई जाती थी। सभी और हार ही हार दिखाई देती थी। यहाँ तक कि स्वयं हिटलर निराश होकर अपने को शूट करने के लिए हाथ में पिस्तील लिये घूमता था। क्या इससे नाजी-बल शान्त हो गया ? कभी नहीं, उन दिनों के त्याग ने ही आज की नाज़ी-शिक का निर्माण किया है। अंगरेज़ लोग नार्वे, देल्जियम, फांस, सोमालीलेंड-सब जगह परास्त हुए, परन्तु क्या इससे अंगरेज़ी भावना मिट गई? कदापि नहीं। आज भी अंगरेज़ के एक-एक बच्चे को यह विश्वास है कि नैपोलियन की तरह हिटलर को भी हम किसी नवीन वाटरलू के रणकेत्र में परास्त करेंगे। अपने ही इतिहास की देखिये। किसने ही सिक्ख गुरु बलि चढ़ गरो। गुरु गोविन्द और उनके चारों बच्चे मारे गरे। बन्दा का भी प्राणान्त हो गया। फरखिसयर के राज्य में अस्सी-अस्सी कपयों में सिक्षों का सिर बिकता रहा, परन्तु क्या इससे सिक्ख-भावना नष्ट हो गई? नहीं, यह सब होने पर भी रणजीतिसिंह के नेतृत्व में पञ्चाव में वह सिक्ख राज्य कायम हुआ जिसकी धाक आज तक अफगानों के दिलों पर विद्यमान है। शिवाजी ने मुग़लों से निद्रोह किया। वे स्वयं लड़ते-लड़ते मर गये। श्माजी का वध किया गया। सानाजी, संताजी, वाजीपस् एक से एक योद्धा काम आ गये। पानीपत का संमाम भी मराठे हार गये। महाराष्ट्र का कोई घर ऐसा न था जहाँ नवयुवती देवियाँ पति-वियोग में अपने हाथों से चूड़ियाँ तोड़ कर विधवा न बनी हों। क्या इतने से ही शिवाजी की भावना समाप्त हो गई? कदापि नहीं। यह सब कुछ हो चुकने पर भी मराठे फिर डहे। उन्होंने लाहौर जीता, दिली जीती, सुल्तान छीना श्रीर अदक तक के किते पर एक दिन विजयी गेरूवा ध्वज फर्रा दिया। मराठे सिन्धु नदी से द्तिए समुद्र तक के अधिपति बन गये। एक बार फिर से हिन्दू राज्य स्थापित हो गया। याद रिवये, सिन्ध, फांटियर और बङ्गाल के हिन्दुओं का बलिदान कभी रुपर्थं न जायगा। जनके रक्त की गिरी एक-एक बूंद हिन्दू ध्यज हो

कर लहरायेगी ! यह देश सदा हिन्दुस्थान ही रहेगा-कभी पाकिस्तान बनने नहीं पावेगा !!

यह भाषण श्री पं अन्द्रशा जी वेदालंकार में मेरठ बन्दीगृह से हैं: भास का बन्दोबास समाप्त कर विज्ञी पथारने पर दिया ।

# हिन्दी ही क्यों?

कल कत्ते में धर्मत वा नाम का एक बाजार है। उसे जहां चित्तरंजन एवेन्यू मिलता है, वहां एक मित्तद है। मिरजद के सम्मुख एक छोटा सा मैदान है। मैदान पर प्रति सायंकाल फूल श्रीर चित्र बेचने वाले इकट्टे होते हैं। इन बेचने वालों में भारतीय के अति रक्त चीनी श्रीर जापानी भी होते हैं। बहुत दिन नहीं बीते, में उधर से जा रहा था। सहसा एक चीनी महिला श्रागे बढ़ी श्रीर मेरे सम्मुख एक चित्र रख दिया। मैंने ऊपर-नीचे, दायें बांयें, सभी श्रीर देखा उस पर छुछ न लिखा था। वह देवी

चुा थी। मुँइ से कुउ न बोलती थी। संकेत करना भी उसे अभीष्ठ न था। उस चित्र का उत्तर वह मुफ से ही चाहती थी। व धुओ! वह किसी देवता या महात्मा का चित्र न था। अभिनेता व अभिनेत्री की भावना उससे कोमों दूर थी। उस चित्र के बीच में एक छोटा सा शिशु बैठा था और दोनों और दो मनुष्य खड़े थे, जो उसे अपनी २ और आने का संवेत कर रहे थे। इस चित्र में उस देवी ने क्या भाव भरा था, सो मैं नहीं जानता। सम्भव है उसने शिशु को चीन के रूप में और दो व्यक्तियों को रूस और जापान के रूप में चित्रित किया हो। परन्तु में तो वह भाव बताना चाहता हूँ जो उसे देखते ही मेरे मन में उठा। मैंने इस दिव्य शिशु को भारत रूप में और दो व्यक्तियों को दो भाषाओं का प्रतिनिधि जाना। एक हिन्दी का और दूसरा उद्दे का। एक बीर-शिरोमणि सावरकर और दूसरे मुहम्मद अली जिला। आज विचारना है कि भारत रूपी शिशु दोनों में से किसका अनुसरण करे?

### मुस्लिम शासकों का हिन्दी शेम

श्रीयुत जिला श्रीर उनके साथियों का कहना है कि हिन्दी हिन्दु श्रों की भाषा है मुसलमानों की नहीं, मुसलमान तो उर्दू ही बोलते हैं अतः उर्दू ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। जहां तक इतिहास श्रोर न्याय की मांग है मुफे दुःख से कहना पड़ता है कि मैं इस कथन में तिनक भी सचाई नहीं पाता हूँ। यदि २००-३०० वर्ष पीछे के भारतीय इतिहास पर दृष्टिपात किया जाय तो ज्ञात होगा कि मुस्लम फाल में हिन्दी को बह स्थान श्राप्त था जो श्राज बिटश राज्य में भी उसे प्राप्त नहीं है। मुस्लम शास क हिन्दी से उतना ही प्रेम करते थे जितना फारसी से। वे

हिन्दी पर इतने रीके कि उन्होंने अपने सिक्षों तक पर उसे स्थान दिया। कुतुब्दीन ऐचक से लेकर पानीपत की प्रथग लड़ाई अर्थात् ४८६ हिजरी से लेकर ६६४ हिजरी तक ३७४ वर्ष होते हैं। इस बीच में १६ सुल्तान हुए और एवक, खिलजी, तुगलक, सैरयद श्रीर लोदी-इन पांच घरानों ने शासन किया। इन पठान शासकों के सिक्षों पर निरपवाद रूप से देवनागरी अचरों और हिन्दी का प्रयोग हुआ है। सन के नामों के पूर्व 'श्री' शब्द का ठयबहार है। स्मरण रहे यह वही 'श्री' शब्द है जिसके प्रयोग से जिसा और उनके साथी जाज नाक-भों चढ़ाते हैं और जिसे वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतीक-चिन्ह (सील) पर भी देखना पसन्द नहीं करते, परन्तु इन्हीं के पूर्वज आज से खुछ ही वर्ष पूर्व इसी शब्द को अपने नाम के पूर्व लगाने में गौरव समऋते थे। वे 'मियाँ' या 'मौलवी' कहलाने की अपेचा 'देव:', 'वीर:', 'हमीरः', 'आसाकरी' आदि कहलाना अधिक रुचिकर मानते थे यथा--'ओ हमीर मुहम्द साम', 'सुरिताण ओ समसदीन', 'ओ सुलतां गयासुदीं' आदि। इतना ही नहीं, सुहम्मदगौरी तो और आगे तक गया। उसने १०२७ ई० में लाहीर से एक चाँदी का सिका चलाया था जिसके एक पृष्ट पर नागरी लिपि में संस्कृत भाषा में यह वाक्य खुदा है ''अव्यक्तमेकं मुहम्मद अवतार नृपति महमूद" और दूसरे पुष्ट पर है—'अयम् टंकम् महसूदपुर लाहीर घटिते हिजरियेन संवति ४१८।" मुगलकाल में सम्राटों की ओर से पारितोषिक रूप में जो पदक अमीर-डमरावों को बांटें जाते थे उन पर भी हिन्दी और देवनागरी अच्छों को स्थान था। में पूछता हूँ क्या यह मुस्लिम शासकों का हिन्दी के प्रति हद अनुराग का परिवायक नहीं है ? इन ६००-७०० वर्षी में भारत में जिन्ना

जैसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो उन के हिन्दी-प्रेम को छिन्न-भिन्न करता। राजनीति की दृष्टि से भी यदि मुसलमानों को इस देश में शासन करना था और प्रजा का सहयोग प्राप्त करना था तो उन के लिये खावश्यक था कि वे इस देश की भाषा हिन्दी को अपनाते। जिस भाषा को मुस्लिम शासकों ने बिना किसी दबाव के स्वयं सिकां तक पर स्थान दिया और जिसके प्रयोग में न केवल आत्मीय खानन्द, खपितु गौरव भी धनुभव किया उसे कौन न्यायप्रिय व्यक्ति केवल हिन्दुओं की भाषा कह कर दुकरा सकना है ?

### हिन्दी लोकपाना तथा राजयापा के हप में

यह एक सर्व विदित तथ्य है कि एक समय था जब भारत की राजभाषा और सम्भवतः लोकभाषा भी संस्कृत थी। इसका प्रभाव मुहम्मद गौरी के सिक्के पर खुदे वाक्य से स्पष्ट है, परन्तु धीरे-धीरे यह प्रथा बदलने लगी। सर्वसाधारण में संस्कृत के स्थान पर प्राकृत का प्रचार होने लगा। यही प्राकृत कालकम से हिन्दी के का में बदल गई। मुसलमानों के आगमन के समय प्राकृत हिन्दी का रूप धारण कर सबसाधारण की भाषा बन रही थी और शासक लोग जनता से सम्पर्क रखने के लिये लोकभाषा को राजभाषा के रूप में अपना रहे थे। १६ वी से लेकर १८ वी शताब्दी तक के अनेक विदेशी व्यापारियों और प्रचारकों ने अपने लेलों में इस बात की पृष्टि की है:—

- (क) सन् १७२० में हैमिल्टन लिखता है—'में हिन्दुस्तानी में बोल रहा था जो मुग़र्ला के विस्तृत राज्य की प्रचलित भाषा है।''
  - (ख) सन् १६०४ जिरोम ने आगरे से पादरी कोसी के सहत्तर

वित्रय में लिवा है—''उस ने फारसी भाषा सीख़ ली है और हिन्दुस्तानी सीख़नी आरम्भ कर दी है जो इस देश की भाषा है। उस की ज्ञानिपयासा और योग्यना ऐसी है कि वह शीघ़ ही अरबी पर भी अधिकार प्राप्त कर लेगा।''

- (ग) सन् १६६० में वालेस्टीन हिन्दुस्तानी भाषा की चर्चा करते हुए लिखता है—ऐबिसीनियां का राजदूत इस भाषा में बातचीत करता था और ट्रिच्पुट्या के गवनर का मन्त्री उस का अभिप्राय समस्रा था।"
- (घ) सन् १६७३ में फायर लिखता है—"द्रबार की भाषा फारसी है और जनता की भाग हिन्दुस्तानी है।"
- (ङ) १४८१ में पादरी ऐक्वा वीवा अपने पन्न में लिखता है—''जब में अपने दुमाधिये डोमिंगो पिरीज़ का एक हिन्दुस्तानी स्त्री से विवाह करा रहा था तो मैं तो फ़ारसी बोलता था और बादशाह अकवर जो वहां विद्यमान् था, फ़ारसी वाक्यों का हिन्दुस्तानी में अनुवाद करता जाता था।"
- (च) १८३३ में आर्म लिखता है—''पांडीचरी के दो कोंसिलर कैम्प में गये हैं। उन में एक अच्छी तरह हिन्दुस्तानी और फारसी जानता है, क्योंकि गुलतानों के दरबार में यही दो भाषायें व्यवहार में आती हैं।"

ये उद्धरण 'जरनल रायल एशियाटिक सोसायटी' बङ्गाल सन् १८८६ हाज्यन जाज्यन से उद्धृत किये गये हैं। इन उद्धरणों में 'हिन्दुस्तानी' शज्द 'उर्दू' के अर्थ में प्रयुक्त न हो कर उस भाषा के लिये आंगा है जो अरबी-कारसी से अतिरिक्त ज्यवहार में आती

थी, जिसे हिन्दू तथा मुसलमान दोनों बोलते थे और जो लोक-भाषा के साथ-साथ राज्य में भी आदर पातो थी। यह निश्चित ही 'हिंदो' थी। यह बात उद्धरणों की भाषा से ही पुष्ट हो जाती है कि वह िंदी है अथवा 'उर्दू' ?

### हिन्दी के उत्पादक सलामान भी थे

सुसलमानों का हिन्दों प्रेम यहीं तक नहीं कका। उन्हों ने श्रानी प्रतिमा के चमत्कार भी हिन्दी में दिखाये जिनके लिए आज भी हिन्दी साहित्य अपने की गौरवान्वित अनुभव कर्ता है। मुस्लिम काल में लगभग ३६० मुस्लिम लेखक ऐसे हुए जिन्होंने हिन्दी की अपनागा। ये सब हिंदू से सुसलमान न बने थे। इत में से अने हों विदेशी थे और यदि ये सब मत-परिवर्तित ही मान लिये जायें तो न करोड़ मुसलमान क्या अरव और ईरान से आये हैं ? इनमें से भी तो ६०% कन्वर्ट हैं और केवल १०% विदेशी हैं। इनको भी यहां रहते हुए इतना समय बीत गया है कि इनकी भाषा और इतिहास वही हो गया है जो इनके पड़ौसी हिन्दू का है। अब ये भी स्वदेशी बन गरे हैं। इनको भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो हिन्दू को प्राप्त हैं। सुसलमानों को दो में से एक विकल्य चुनना होगा। या तो वे अपने को विदेशी मानें तब उन्हें अधिकार मांगने का अधिकार नहीं और यदि अधिकार मांगते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि वे अपने को भारतीय सममते हैं। जब भारत यहैं तो उन्हें अपनी भाषा भी भारतीय बनानी हागी। आगे छछ सुरिजम कवियों की कविताएं दी जाती हैं जिन में भाषा के साथ-साथ भारतीय की भावें भी सुन्दर मलक है:---

- (क) भीर खुनरो, १४वीं शताब्दी— जादि कटे से सबको पाले, मध्य कटे से सबको घाले। ज्ञंत कटे से सबको मीठा, 'खुसरो' मैं आंखों डीठा॥ 'काजल'
- (ख) मिलक सुहम्मद जायसी, १६वीं शताब्दी— सरवर-तीर पदमिनी आई, खोपा छारी केस सुकलाई। ससिसुख अंग मलयगिरि बासा, नागिन क्रांप लीन्ह चहुंपासा॥
- (ग) अकबर शाह १७वीं शताब्दी— जाको जस है जगत् में, जगत् सराहै जाहि। ताको जीवन सफल है, कहत 'अकब्बर' साहि॥
- (घ) रहीम (अब्दुल रहीम खानखाना ) १७ वीं शताब्दी— चित्रकूट में रिम रहे, 'रहिमन' अवध नरेश। जा पै विपदा परत है, सो आवत यहि देश॥ धूर घरत निज फीस पै, कहीं 'रहीम' केहि काज। जा धूरी मुनि पतनी तरी, सो दूंढत गजराज॥

रहीम ने संस्कृतमय हिन्दी में भी पदा-रचना की। उसे भी देखिये:---

किति किति भाला या जवाहर खड़ा था, चपल चलनवाला चॉदनी में खड़ा था। किट-तट विच मेला पती सेला नवेला, अलवन अलबेला यार मेरा अकेला॥

(ङ) रसखान, १७ वीं शताब्दी— भोर-पखा सिर ऊपर राखिहीं, गुंज की माल गले पहिरोंगी। श्रोढ़ि पिताम्बर ली लक्किट बन, गोधन खारन संग फिरोंगी। भाव तो मेरा बही 'रसखानि' सो, तेरे कहे सब खांग भरोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी॥ अपि च--

या लफुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूँ-पुर को तिज डारों। आहहुं सिद्धि नवों निधि के सुख, नन्द की गाय चराय विसारों। नैतन सों 'रसखान' जब जज के, वन-बाग तड़ाग निहारों। के तिक हूं कल जैत के धाम करीर के कुक्जन ऊपर वारों। किक्ज-

मानुप हों तो यही रसम्बान' बसीं सङ्ग गोष्ठल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बसु मेरो, चरी नित नन्द की धेन मंमारन। पाहन हों तो वही गिरी को जो कियो हिर छत्र पुरन्दर धारन। जो खा हों तो बसेरो करों गिली कालिदी-छूल कदंत्र की डारन।।

(च) मुबारक, १७वीं शताब्दी-

बाजत नगारे मेच ताल देत नदी नारे,

क्तींगुरन कांक मेरी विहङ्ग बजाई है।

नीलमीव नाचकारी कोक्ति यलापचारि

पौन बोनधारी चाटि चातक लगाई है।

मनिमाल-जुगुन् 'सुबारक' तिमिर थार,

चीम् विराक चार चपला चलाई है।

बालम बिदेस गये दुख को जनमु भयो,

पावस हमारे लाई विरह वधाई है।।

(छ) ताज, १७ वीं शताब्दी-

सुनी दिलजानी मेरे दिल की कहानी,

तुमद्स्तही बिकानि बदनामी भी सहूँगीमैं।

देवपूजा ठानी में नमाज हू अलानी,

तज कलमा छरान सारे गुननि गहूँगी में।

सॉवला सलोना सिरताज सिर फुलेदार,

तेरे नेह दाघ में निदाघ है दहूंगी मैं। नन्द के कुमार कुरवान तानि सूरत पै हों तो मुगलानी हिन्दुवानी है रहूँगी मैं।

अपि च---

छैल जो छवीला सब रङ्ग में रङ्गीला बड़ा,

चित्त का अड़ीला कहूँ देवतों से न्यारा है। माल गलें सोहै नाक मोती सेत सोहै,

कान मोहे मन छ्रहल मुक्कट सीस धारा है,

दुष्टजन मारे सतजन रखवारे 'ताज'

चित हित बारे प्रेम प्रीति कर बारा है। नन्द जूका प्यारा जिन कॅस की पछारा,

वह वृन्दावन वारा कुष्ण साहेब हमारा है।।

(ज) आलम १नवीं शताब्दी--

जा घर कीन्ह विहार अनेकन, तो घर कॉकरी बैठि चुन्यो करें। जा रसना सों करी बहु बातन, ता रसना सों चरित्र गुन्यो करें। आलम जीन से मुझन में करि, केलि तहां अब सीस धुन्यो करें। नैनन में जो सदा रहते तिन की, अब कान कहानी सुन्यो करें।

(म) शेख रङ्गरेजिन, १८वीं शताब्दी--

ग्रेम रङ्ग परी जरामरी जरी जामिनी के,

जीवन की जीती जिंग जोर उमगम है।

मद्न के माते मतवारे ऐसे घूमत हैं,

सूमत हैं मुकि-मुकि माँपि उधरत है।

'यालम' सो नवल निकाई इन नैनन की,

पौखुरी पदुम पै भवर थिरकत है।

चाहते हैं उड़िने को देखत मयंक मुख, जानते हैं रैनि ताते ताहि में रहत हैं॥

(ञ) बाहिद, १८वीं शताब्दी—

सुन्दर सुजान पर मन्द गुसकान पर,

बाँसुरी की त:न पर ठौरन ठगी रहै॥ मूरति विशाल पर कंचन की माल पर,

खंजन सी चाल पर खीरन खगी रहै॥ भीहे धनु नैन पर लोने युग नैन पर,

शुद्ध रस बेन पर 'वाहिद' पगी रहै॥ चंचल से मन पर सांबरे बदन पर,

नन्द के नन्दन पर लगन लगी रहै।।

- (ट) रसलेन, १मशे शताब्दी— तिय सैसद जीवन मिले भेद न जान्यो जात। प्रात समी निसि दीस के दुवी भाव द्रसात।
- (ठ) न्रसहरमद, १६वीं शताब्दी— एक कहा लट सों सुख शोभा, होती अधिक लिख पुरछा लोभा।

एक कहा लट सा अस्व रामा, हाता आधक लाख अरछा लामा।

एक कहा लट जामिनि होई, राति जानि जोगी गा कोई।

एक कहा लट नागिन कारी, संबुल भँवर श्रहइ फुलवारी।

एक कहा लट नागिन कारी, डसा गरल सो गिरा भिखारी।

एक कहा मुख ससिहि लजावा, लट जोगी को मन श्ररुकावा।

सबन बखाना जो जस बूका, इन्द्रावती कहूँ श्रागम सूका।

कहा तथी श्रस कहते श्रागे, गरब न कहूँ सुन्दरी डर त्यागे।

यह मुख यह तिल यह लटकारी, श्रंत होई इक दिन सब छारी।

ऐसे एक नहीं, पांच नहीं, यीस नहीं, सी नहीं, कासिमशाह, फाजिलशाह, आदिलशाह, मुहम्मदशाह, गुहम्मदबाबा, यूर्फखाँ, याकूबलों, ईसवीयां, आसिफलां, अकबरवां, आजमलां, अलि-सुहिबखां, अब्दुलरहमान, अब्दुलज़लील, अहमदुला, रहमतुला, काजी कदम, काजिमअली, जनुदीन, मीर अब्दुलवाहिद, मीर-छाहमद, मारहसन, मोरहस्तम, खुमान, महज्बहुसैन छादि तीन सौ से भी अधिक ऐसे मुसलमान हुए जिन्होंने हिन्दुओं की ही भाति हिन्दी को अपनाया। वे मुमलमान थे और अन्त तक मुसलमान रहे। परन्तु इसलाम को मानते हुए भी उन्होंने भारतीय भाषा श्रीर भारतीय महापुरुपों का आदर किया । हिन्दी केवल हिन्दुश्रों की ही वपीती नहीं। यह तो दोनों के सम्मिलित प्रयहों से फूली-फली है। हिन्दी देवी की यदि एक सुना हिन्दू है तो दूसरी गुसल-मान। हिन्दी साहित्य के रथ का चिद् एक चक्र हिन्दू है तो दूसरा मुसलमान। परिडत सूर्यकान्त शास्त्री के शब्दों में यदि हिन्दी साहित्य के इतिहास के हिन्दू कि निकाल दिये जायें तो सूर्यो-दय नहीं होगा और यदि मुसलमान किन निकाल दिये जायें तो चन्द्रोदय नहीं हो सकता। जहाँ सूर, तुलसी, केशब, कबीर, आदि हिन्दुओं ने इसे बढ़ाया वहाँ रहीम, रसखान, वाहिद और आलम ने भी इसे उठाने में कोई कसर न रखी। सम्भवतः इसी को ध्यान में रख कर भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र ने एक स्थान पर लिखा है--"इन मुसलमान हरिजरान पै कोटि हिन्दू वारिये।" इसी को हिं में रख कर जायसी ने लिखा है—''तुकी अरबी हिन्द्वी भाषा जेति आहि, जा में मारग प्रेम को सबै सराहै ताहि।"

वर्द की उत्पत्ति

में उर्दे के समर्थकों से पूछना चाहता हूँ कि यदि मुसलमान अस्सी

सुस्लिम शासन काला में हिन्दी नहीं बोलते थे तो क्या बालते थे ? किस भाषा द्वारा वे सर्व साधारण से सम्पर्क रखते थे ? क्यों कि चर् की उत्पत्ति तो शाहजहाँ के शासनकाल में—१७ वीं शलाब्दी में हुई। उद् का उत्थान बीजापुर और गोलकुएडा को सुस्लिम रियासतों से हुआ। मुस्लिस शासकों ने फारसी लिपि में एक भाषा क्तिख कर अपने सैनिकों को दी जिस का नाम उर्दे रखा गया। 'उद् का अथं ही 'कीजी बाजार' है। यदि मुसलमानों की भाषा 'उदुं' है तो क्या मुसलमान भुक्ते बता सकेंगे कि १६ वो शताब्दी से पूच वे किस भाषा में बात चीत करते थे ? उस समय तक उन्हें भारत में शासन करते पाँच छ: सी वर्ष हो गचे थे ? इस सुदीवंकाल में जन-साधारण के साथ वे किस भाषा का प्रयोग करते थे? मानना पड़ेगा कि हिन्दी का। मैं तो इससे भी आगे बढ़कर कहता हूँ कि प्रारम्भिक उद् हिंदी की ही एक रोली थी। किन्तु कालाम्तर में उर्द वालों ने अपनी भाषा में से सुगम देशी शब्दों की भी हटा कर उसे अरबी कारसी से परिपृरित कर दिया। परिगाम यह हुआ कि वे एक ऐसी भाषा का प्रयोग करने लगे जिसका अस्थि-पिंजर नो भारतीय है, परन्तु जिस की आत्मा अरब और ईरान की घाटियों से जीवन पाती है। अभी पिछले दिनों एक मुसलमान ने काका कालेलकर जी से कहा था- 'हम इस सुरक में राज करने आये हैं सो अपनी तहसीब और जुवान छोड़ देने की गर्ज से नहीं। अगर हम ने फारसी की जगह उर्द को अपनाया तो इस उम्मीद से कि हम फ़ारसी से जो कामं लेले थे वह आइन्दा उर्द से भी लिया जा सकेगा। उदं को हम अपनी इसलाभी तहजीज से जिलकुल लजरेज कर देना चाहते हैं। इस लिये यदि हम कौ भी जुबान के नाम पर देशी लफ्जों की तादाद बढ़ाते जायेंगे तो इस मुल्क में हमारी तह-

सीव खतरे में आ पड़ेगी।" हमें समस्त नहीं आता कि मत परि-वर्तन होते ही मुसलमान का इतहास और संस्कृति कैसे बदल जाती है ? ६०% मुमलमान इसी देश के हैं और शेष भी सैकड़ों वर्षों से इसी देश का अञ्च-जल सेवन करने से यहीं के बन गये हैं। वे भी हिन्द् की ही भांति ठ्यास, बाल्मीकि आदि ऋपियों के वंशज हैं। हिन्दू संस्कृति और साहित्य उनके लिये 'ओल्ड टैस्टा-मेंट' के समान है। यह विचार मुसलमान की समक्ष में नहीं श्राता। ऐसी घारणा उनकी क्योंकर वनी इस पर कुछ प्रकाश १६६४ संवत् के कार्तिक मास की 'नागरी प्रचारिसो पत्रिका' में श्री पं०रामचन्द्र शुक्त के लेख से कुछ चढ़ाहरण देकर डालना चाहता हूँ। प्रारम्भिक उर्दू लेखक जिस भाषा का प्रयोग करते थे वह फारसी लिपि में लिग्बी हिन्दी ही थी। दिन्णी उर्दे कवियों ने कई प्रचन्ध-काठ्यों की रचना की थी। उनमें से एक का नाम है 'कर्बल-कथा'--यह 'कथा' शब्द आज की उद् में कहां स्थान पा सकता है ? शृङ्गार की प्रेम कहानियों की रचना भी उर्दे कवियों ने की। 'वड्ही' की पद्य रचना का स्वरूप देखिये:--

न भुइं पर बसे न आसमान में,
रहा शद उसी नार के ध्यान में।
भुताई चंवल धन वो यों शाह कों,
कि लुभवाए ज्यों कहरूबा काह कों।।

लगे शाह उसासां भरत आह मार,

कि नजदीक ना है व गुनवतं नार।

'अफ़ज़ल' के 'बारह मासा' की भाषा देखिये:--

सखीरे! चैत रितु आई सुहाई॥

अजहुं उम्मीद मेरी वर न आई। रहे हैं भंबर फूलों के गले लाग,

मेरे सीना जुदाई की लागी आग ॥ सखी दिन-रैन मुक्ते नागिन इसत है,

फिल्हें दौरी तमाम जग हंसत है।।

'वली' की कविता में देखिये:—
इस रैन अंधेरी में मल भूल पड़ू तिससूं।
दुक पांच के विद्युओं की आवाज सुनाती जा।।
सुक दिल के कबूतर को पकड़ा है तेरी लट ने।
यह काम धरम का है दुक इसकी छुड़ाती जा।।

पीछे शाह 'सादुल्लाह गुन्तरान' ने वली से निवेदन किया ''ये इतने फारसी के मज़मून जो बेकार पड़े हैं, इन्हें काम में ला।" फिर क्या था, वली ने अपना रुख ही पलट लिया और वे ऐसी कविसा करने लगे:—

रोव सनम को खयाते घारा हुआ, सालिबे नश्शाए फराग हुआ। फीज उश्शाक देख कर जानिक, न जनी साहवे दिमारा हुआ।।

सन् १७०२ में दिल्ली में "हातिम" नाम के एक कवि थे। जन्होंने तो देसी शब्दों का सर्वथा ही बहिण्कार कर ढाला! उसका वर्णान उन्होंने स्थयं ही इस प्रकार किया है—"लस्सान अरबी व ज्ञान फारसी की करीबुल फहम व कसीफल इस्त अमाल वाशद व रोजमरी देहली की मिर्ज़ायाने हिन्द फसीहाने दिंद दर महावर: बारंद मंजूर दाशत: सिवाय भी ज्ञान हिन्दवी कि आरों भाखा गोयंद माकूफकरद:।" तात्पर्य यह है कि 'हातिम' ने अरबी-फारसी के शब्द ला-लाकर रखे और हिन्दी शब्दों को निकाल फेंका।

इतने पर भी उर्दू कविताओं में भारतीय कथा-प्रसंग विद्यमान रहे। यथा:--

खुदा के न्र का मथ के समुन्दर, यही चौदह रतन कादे हैं बाहर। अगर फहमीद हिकमत आशना है, इसी नुमखे में चौदह विद्या हैं।

जो थोड़ा सा भारतीयपन उद्दू में था वह 'नासिख' के हाथों से दूर किया गया। फिर तो उदू, हिन्ही से ऐसी दूर भागी कि उसने अपना प्रथम् ही सेत्र बना लिया। उस सेत्र से जगत्, चंचल, नार, गुन, अकास, धरम, धन, करम, द्या, बीर आदि शब्द निकाल बाहर कर दिये गये। इसी प्रकार कमल, भवरा बसन्त, कोक्ति, वर्षाऋतु, सावन, भीम ऋर्जुन, कर्ण भोज के सुन्द्र उपाख्यान अपवित्र समक्त कर छोड़ दिये गये। इस प्रकार उद् यहां की परम्परा, इतिहास और साहित्य से बहुत दूर अरब और ईरांन के साहित्य, इतिहास और उपाख्यानों से परिपूर्ण हो गई। उद् का समस्त वातावरण ही विदेशी है। उसके छन्द विदेशी हैं। उदूं किय उपमार्थे दूंढ़ने अरव और फारम जाता है। शिरीं-फरहाद लेला-मजनू आदि के उदाहरण ही उसे सुमते हैं। नल-द्मयन्ती, दुष्यन्त-शक्तन्तला तथा सावित्री-सत्यवान् के नाम उसे याद ही नहीं आते। उर्दू का वातावरण इतना विदेशी है कि एक हिन्दू कभी भी उद् लिखते हुए 'इतों' को गाली देता है और अपने को 'काफिर' कहाता है। वह सुसलागान बनने की आकांचा करता है। उर् भारत के सामान्य जीवन से बहुत दूर चली गई, जान व्यक्त कर गई, हिन्दुओं के विरोध के कारण नहीं। हिन्दू तो इतने पर भी उसे कुछ-कुछ अपनाते रहे। भेद का बीज सुसलमानों ने स्वयं बोया। जिस हिन्दी की रहीम, रसखान, वाहिद और

आलम जैसे प्रस्पात कियों ने अपने सुदीय जीवन में काव्य के शेष्ठलम प्रन्थों से प्रसारित किया था, उसे आगे के सुसलमानों ने हिन्दुओं के लिये सीमिन कर दिया। जिस भाषा में सम्यद इंशा अल्ला ग्वॉ ने सुन्दर २ कहानियाँ लिग्बी थी वह अब हिन्दुओं की भाषा कह कर अपमानित की जाने लगी। जिस सरल-सुवेध भाषा में मीर खुसरों ने मनोहर कहावतें बताई थीं उसे अब हिन्दू जाति के भाग्य पर छोड़ दिया गया। तब से अब तक मुसलमान अपनी पृथक भाषा का दावा करते आ रहे हैं। यह दावा कहाँ तक सत्य है ? आइये, इसकी भी परीन्ना कर लें।

## उर् ट करोड़ की मापा नहीं

मुसलमानों की शोर से प्रवल रूप से यह कहा जाता है कि भारत के मकरोड़ मुसलमान उर्दू बोलते हैं। इसकी विचित्रता तब श्रीर भी बढ़ जाती है जब कुछ राष्ट्रीय लोग सत्य को श्रोमल कर केवल मुसलमानों को प्रयन्न करने के लिये कहते हैं कि मुसलमान तो सब उर्दू बोलते हैं। कोई-कोई तो यहाँ तक कह डालता है, 'उर्दू तो हिन्दू-मुस्लिम कल्चर के मेल से वजूर में श्राई हुई एक मुश्तरका ज्ञयान है।" ऐसे लोगों से हमें पूछना है कि उर्दू की प्राचीनता सिद्ध करने के लिये दिल्णी कियों की जो लम्बी सूची छपी है क्या उस में कोई हिन्दू भी है? 'श्राबेहयात' को ही लीजिये, उसके सबके सब किब मुसलमान हैं। इतने पर भी न जाने कैसे इसे 'मुश्तरका ज्ञवान' कहा जाता है? मेल से पैदा हुई भाषा की क्या यही सूरत होती है? इन महानुभावों से दुसरा प्रश्त यह करना है कि क्या श्राप ने सारे भारत का कभी दौरा भी किया ? क्या श्राप ने यह जानने का यत्न भी किया कि विभिन्न

प्रातों के मुसलमान क्या बोलते हैं ? मुसलमानों की भारत में सबसे अधिक संख्या बङ्गाल में है। २३ करोड़ से अधिक मुसल-मानों की मातृसापा बङ्गाली है। बिहार का सुसलमान बिहारी, उड़ीसा का उड़िया, आंध्र का यांधी, मदास का मदासी, महाराष्ट्र का मराठी, गुजरात का गुजराती, हिंदपांत का दिंदी, सिंध का सिंधी और पंजाब का पड़ाबी बोलता है। जिस २ प्रांत में मुसल-मान रहता है उनकी भाषा वहीं है जो उनका पड़ोमी हिन्दू बोलता है। शांतीय भाषा के चिना उसका एक दिन जीना दूभर हो उठे, जिस प्रकार जर्मन न जानने वाले का जर्मनी में रहना कठिन है। मद्रास के तो मुसलमानों को यह भी पता नहीं कि उद् का आरम्भ कीन हाथ से होता है। उन्हें तो इमके स्वरूप का भी झान नहीं। रवयं श्रीयुत् जिन्सा गुजराती हैं और उनकी मारु-भाषा गुजराती है। वे उर्दे वोलने में भी असमर्थ हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल १ % लोग उर्दू जानने वाले हैं। इनमें हिन्द् और सिक्ख भी सिमिलित हैं, जिन्हें सरकारी पद्मपातपूर्ण तथा हिन्द-विरोधिनी नीति के कारण न्यायालय और सरकारी काय्योलयां में विवश होकर उर्दे अपनानी पड़ती है। घर में जाकर सो सर सिकन्दर भी पञ्जाबी बोलते थे। मैं जानना चाहता हूँ कि यदि प करोड़ मुसलमानों की भाषा उर्दे हैं, प्रान्तीय भाषाएँ उनकी मातृभाषायें नहीं हैं तो क्यों नहीं मुसलमान उर्दे के सिनेमा गृहों में जाते ? क्या यह सत्य नहीं कि सिनेमा गृहों में चैठा हुआ मुसलमान 'प्रमास' 'न्यू थियेटरज' और 'चाम्बे टाकीज' में शान्ता-श्राप्टे, काननबाला और देविकारानी के गीतों को उसी प्रकार सम्भता है जिस प्रकार उस के पड़ोस में बैठा हिन्दू। वहाँ यह 'उदू' की रट नहीं लगाता। वहाँ तो वह मस्त हुआ सिर

हिलाता है, चुटिकियां लेता है और वाह! वाह! की ध्वीन गुंजाता है। सिनेमा से उठकर रिकार्ड वाले की दुकान से रिकार्ड लाकर वार-बार बजाता है और उसी आनन्द को फिर से ताज़ा करता है। मैंने पंजाब तक के मुसलमानों को गाते सुना—'इस मन उपवन में मधुर-मधुर मृरली वाजे।' यह सब क्यों ? यहाँ साम्प्र-दायिकता की ऐनक उतरी हुई है। क्या ये वातें इस और संकेत नहीं करतीं कि हिन्दू और मुसलमान की भाषा एक है। क्या मद्रास का मुसलमान महासी भाषा के सिनेमा में न जाकर किसी ऐसे सिनेमा में जाता है जहां उर्दू में बोला जाता है? क्या गुजराती भोरा उर्दू में व्यवहार करता है? यह तो 'बंगीय छपक प्रजा पार्टी, इस नाम से ही स्पष्ट है। फिर समक नहीं आता कि म करोड़ मुसलमानों की भाषा उर्दू के से कही जाती है ?

### राष्ट्रीयता की मांग

सजानो ! यह युग राष्ट्रीयता का है। इस युग में कोई भी राष्ट्र राष्ट्रीयता के बिना नहीं जी सकता। राष्ट्रीयता के बल पर सत राष्ट्र भी उठकर जीवित राष्ट्रों की श्रेगी में खड़े हो गये हैं। हमारे देखते ही देखते १५ वर्ष के भीतर रोम, मिश्र और टर्की जिन्हें मत समस्ता जाता था, आज जीवन और जागृति से ओत-प्रोत हैं। जर्मनी, जिसे नष्ट कर खाला गया था आज एक-एक करके अपने पुराने बदले चुका रहा है। यह अब किस का प्रताप है ? उस राष्ट्रीयता का, जो भिन्न २ धर्मी, भाषाओं, जाति-उप-जातियों और संस्कृतियों में बंटे देश को माला की भाँति एक कर देती है। टर्की को ही जीविये। आज टर्की में 'तुक तुर्की के

निये हैं यह नारा गून उठा है। उन्होंने अरबी के १ लाख शब्द निकाल कर बाहर कर दिये हैं। शताब्दियों से चले या रहे 'कुस्तुःलुनिया' नाम को बदल कर तुकी नाम 'इस्ताम्ब्ल' रख दिया है। स्वर्ग कमालपाशा ने 'मुस्तका' हटाकर अपने साथ 'अतातुकें' का प्रयोग किया। वे भी मुसलमान हैं। उनके लिखे भी अरबी कुरान ए-पाक की भाषा है। परन्तु वे एक कदम आगे हैं। चे राष्ट्रीय हैं। अतः उनके लिये तुर्की, अरबी से यह कर है। शाम ईरान में राष्ट्रीयना का बोलवाला है। ईरानी लोग भी अरबी की धला बता कर ईरानी की अपना रहे हैं। वे ब्यंगचित्र बनाते हैं। एक ऊँट अरबी पुस्तकों से लदा खड़ा है। उसे एक अर्य कींच रहा है। पीछे एक इराजी चानुक मार रहा है। नीचे शहद लिखे हैं "अरबी अरब को जाय ईरान ईरानी के लिये हैं।" वे भी इस्लाम को मानते हैं और उनके लिये भी अरबी ईश्वरीय आपा है, परन्तु वे ईरानी हैं इस लिये ईरानी उनके लिये अरब से बदकर है और ईरानी, अरबी से अधिक ध्यारी है। क्या भारत के मुमलमान नहीं कह सकते- "अरबी अरब को जाये, ईरानी ईरान की राह ले, अंगरेज़ी अंगरेज़ी का दामन पकड़, हिन्द केवल हिन्दी के लिये हैं।"

### हिन्दी का स्वस्य

प्रभ होता है कि यदि इस देश की भाषा हिन्दी है तो इसका स्वरूप क्या है? जिसकी एकमात्र जनभी संस्कृत है, प्रापृत से स्वान्ति होने के कार्या जिसे स्वभावतः संस्कृत का उत्तरा-धिकार प्राप्त है, जिसे १२ करोड़ भारतवासियों की मातृभाषा होने का गीरव है, २६ करोड़ व्यक्ति जिसे समम सकते हैं और

सबसे बढ़कर संस्कृत की प्रिय पुत्री होने से भारत की सभी प्रान्तीय भाषात्रों के जो समीपतम है, उस भाषा का नाम 'दिनी' है। उसे ही ४० करोड़ भारतीयों की राष्ट्रभाषा होने का अभिमान है। बही एकमात्र बंगाली, गुजराती, मराठी, कनाड़ी, मलयाली, तेल्गू, तामिल, पंजाबी श्रीर सिधी बहिनों की हृदय-देवी बन सकती है। यही एक मात्र उनकी बांह में बांह डालकर उनका आलिंगन कर सकती है। परदेशी वा अपरिचित को उसकी स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं, हृदयासन पर बैठाना तो दूर रहा। भारत की सभी प्रांतीय भाषायें संस्कृत के कितनी समीप हैं, यह निम्न श्लोक से स्पष्ट हो जायगा।

(क) संस्कृत—िध्यति नो रे द्ध्या स्णामिष मदान्धेत्रणसखे गजनेणीनाथ त्यिमह जटिलायां वन सुवि। असौ कुम्भिश्रान्त्या खर्नखरिबद्रावितमहा। गुरुपावप्रामा स्विपिति गिरिगर्भे हरिपति:।।

इसे इसी छन्द में 'मराठी' में किया जाता है। समानता देखिये—

मराठी—गजालिश्रष्ठा या निधिइतर कान्तार जठरीं। गदांधाचा मिचा च्याभरिहि वास्तव्य न करी। नखायायां ये थे गुरुतर शिला भेडुनि करी। भगायों श्राहे गिरि कुहरिं हा निदित हरि॥

(ख) संस्कृत—दानंभोगो नाशस्तिस्त्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। यो न ददाति न भुङ्कते तस्य मुसीया गतिभवति॥

इसे 'तिलगू' में किया जाता है। समानता देखिये-

तेल्गू —

दानमु भोगमु नाशमु हूनिकतो मुहूगतलू मुचि धनमुनकम्। दानमु भोगमुनिरूगने दीननि धनमुनकगति तृतोयमे पोसगुन॥

(ग) संस्कृत—

बुभृत्तितः किं न करोति पापं, चीणा जना निष्करुणा भवन्ति। आख्याहि भद्रे! प्रियदर्शनस्य, न गंगद्तः पुनरेति कूपम्॥ इसे 'मुलनानी' में किया जाता है। समानता देखिये—

मुलतानी-

भुक्षे करेंदे क्या नहीं हे पाप, ही ए जने निर्देशी वे दिन बए। आखीं री भही प्रियदर्शनएों, न गंगदत्तः वहा आसी खूंने॥

- (घ) कनाडी—रिव आकाश के भूषणं, रजनिगं चन्द्रं महाभूषणम्। कुअरं बंश के भूषणं, सितगे पितन्नत्यये भूषणम्। हित्र यज्ञादिके भूषणं,सिरस अम्भोजाहगढ़ भूषणम्। किव आस्थान के भूषणं, हरहर: श्रीचन सोमेश्वर:।
- (ङ) तामिल-श्रीरामर मिधुलिमा नगर चेएड्र शिवधनुषै अतिशोघं वडधु जनकपत्रि सीता देव्ये विवाहं चै दु कोएडार। प्रजैकल दम्पति छुलै: अंगिहार शैदनत्।
- (च) वंगाल— सुजलां सुफलां मलयजशीतलां मातरम्। वन्दे मातरम्।
- (छ) गुजराती—करी खूने खूने जगत निरस्युं नेत्र सद् ये। जहा व्याधि मृत्यु त्रिविध बडले जीवमरतां।

अगो बीजा जीवो उपर निभतां जीव निरस्यां। घुम्यां शांति अर्थे वन वन तपो तीव्र तप्यां॥

पंजाबी-इक श्रोंकार नाम सत् नाम करता पुरूप निर्भो निर्-वैर श्रकालमूरत श्रयोनि सोगं गुरपरसाद। जप-श्रादि सच युगादि सच है बी सच नानक हो सी बी सच।

इन उद्धरणों को पढ़कर यह प्रभाव पड़े विना नहीं रह सकता कि सभी प्रांतीय भाषाओं में सर्वनिष्ठत्व संस्कृत है। प्रांतीय भाषाओं में 'संस्कृत' शब्दों की कितनी प्रधानता है इसे दर्शाने के लिये 'मुलतानी' का यहां वर्णन किया जाता है—

| संस्कृत | मुल्तानी                                  | संस्कृत                                      | मुलतानी     | संस्कृत                           | मुल्तानी                 |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|
| •       | n de neu mar marineraria (Caristian and a | Therefore Bellericht aus Allerichte Begrade. | <del></del> | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE | क्रम कार्यस्थानिकारमध्या |
| शिर     | सिर्                                      | काद्                                         | कछ          | सम्देश                            | सन्देश                   |
| प्रभात  | प्रभात                                    | केश                                          | केश         | दुग्ध                             | BB                       |
| वेला    | वेला                                      | <b>कुक्कुट</b>                               | कुक्कुड्    | विश्वास                           | विस्वास                  |
| जल      | <u> जल</u>                                | न्या                                         | नांग        |                                   | भरम                      |
| कल्यास् | कल्याग्                                   | जंघा                                         | जंघ         | वाहास्                            | बास्मग्                  |
| चीर     | स्रीर                                     | छादि।                                        | अक्ष        | सलभृत्र                           | मलमुत्र                  |
| अध्या   | अम्मॉ                                     | संजान्                                       | सजाग        | काष्ट                             | काठ                      |
| वाह     | <b>E</b> [                                | लच्ग                                         | लच्छण्      | व्रज                              | ष्ठज                     |
| पत्र    | पत्र                                      | अभावस्या                                     | संस्या      | पूर्णिमा                          | पूर्णभाँ                 |
| थमजन    | थमजल                                      | अचर                                          | झक्खर       | त्रय                              | ज्य                      |
| पञ्च    | पञ्च                                      | सम                                           | सत्त        | च्द्                              |                          |

ये थोड़े से शब्द दिखाये गये हैं। मराठी, गुजराती, कनाडी, तामिल और बंगाल में तो ये ४० से ७४% तक हैं। उनमें संस्कृत की विभक्तियाँ भी जैसी की तैसी र इगई हैं। यथा मुलतानी में— धीजीबी, पुत्रजीबी आदि प्रयुक्त होता है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा वनते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी भाषा प्रांतीय भाषा के समीप रहे । ऐसा करना कठिन नहीं, क्यों कि दोनों की माता एक ही 'संस्कृत' है ! इससे जहाँ प्राँतीय लोगों को हिन्दी सीखने में सुविधा होगी वहाँ नवीन शब्द याने से हिंदी के कोष की भी अभिवृद्धि होगी। सुमें दु: ख से लिखना पड़ता है कि 'हिन्दुस्तानी' के प्रचारकों ने इस और तिनक भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हिन्दी की मदासी जनता के समीप लाने की अपेदा अरब श्रीर ईरान के निकट ला दिया है। मद्रास प्रान्त के लिये तथ्यार की गई 'हिन्दुस्तानी' की प्रथम पुस्तक की देख कर यह सन्देह होने लगता है कि यह भारत के लिये लियी गई है या ईरान के विद्यार्थियों के लिए! पुस्तक को देखते ही यह प्रभाव पड़ता है कि लेखक को हिन्दी से वैसी ही विरक्ति हो गई है जैसी भएं हरी को क्रियों से हुई थी। पंक्तिअष्ट होकर आये हिन्दी शब्दों की भी गर्न मसोस दी गई है। यथा 'श्रमृत' को अमरत और 'यल' को 'जतन' आदि । भाषा के साहित्य को परिवर्तित करने के लिये उसकी पृष्ठ-पीठिका भी बदल दी गई है। उन्हें राम सीता कुष्ण और रिक्मिग्णी के नाम स्मर्ण कराने की अपेदा असद. सईरा और असलम के नाम याद कराये गये हैं। लिपि ही देय-नागरी है अन्यथा उसे उद् कहने में कोई अत्युक्ति नहीं। सो इस मकार यह तालिका से स्पष्ट हो जायगा-

| हिन्दुस्तानी                              | कनाड़ी                    | तेलगू                   | लाभिल                        | मलयालम                             |
|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Chippe Britania Minimaritatia Indianamina | Market and market and Co. | Constituted absences to | Schools and Schools          | Barrickston Comprising Philosophia |
| "                                         | पाध्याय )<br>यमवस )       | अध्यापकलू               | उपाध्यायम् )<br>उपात्याचर् ) | उपात्यारे                          |
| (२) द्वतर                                 | कार्यालय                  | कार्यालय                | काफोलयम्                     | कार्याज्यांते                      |
| (३) तर्जुमा                               | झनुवाद्                   | अनुवाद                  | अनुवादम्                     | अनुवादम्                           |
| (४) ज़यान                                 | वाणो                      | भाषा                    | वाणो भाषा                    | वाणी भाषा                          |
| (४) दमश्क                                 | वाठ                       | पाठसल्                  | पाडम्                        | पाडम्                              |
| (६) हरूक                                  | अत्र                      | अचरम्                   | अस्रम्                       | अद्यम्                             |
| (७) सदरसा                                 | पाठशाला                   | पाठशाला                 | पाडशाले                      | पाडशाला                            |
| (=) मज़े रोग,                             | <b>च्याधि</b>             | <b>ग्या</b> धिलु }      | ह्याधि )<br>रोगम्            | नोबु                               |
| (६) जन्तत                                 | मोच                       | मोच्य                   | भोचम्                        | मोच्य                              |
| (१०) रच                                   | ई <b>श्वर</b> न           | ईश्वरन्                 | भगवन् )<br>ईश्वरन् )         | देव<br>ईश्वरन् }                   |
| (११) कसरत                                 | ्यामास                    | व्यायाम श               | रिशिस्यास )<br>देहि पैरचि )  | कसरते                              |
| (१२) मज़ह्ब                               | सम्प्रद्राय )<br>सत       | सम्प्रदायमु<br>मतमु     | } भतम्                       | सद्म्                              |

इस पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी करने की आधश्यकता नहीं है। शब्द अपनी कथा आप कहते हैं। जिस भाषा की प्रथम पुस्तक की यह दशा हो तब अगली तो सीधा अरब में छोड़ कर ही दम लेगी। आश्चर्य है इस पर भी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साम्प्रदायिक चश्मा लगा कर कहते हैं—''यही भाषा है जिसे सर्वग्रांतीय भाषा होने का अधिकार प्राप्त है।" यदि इसे ही राष्ट्र-भाषा बनने का अधिकार है, तो में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अत्येक सक्चे राष्ट्रीय व्यक्ति का यह राष्ट्र-धर्म है कि वह ऐसी राष्ट्रभाषा का घोर विरोध करे। मैं राष्ट्रीय हूँ। हिन्दुस्तानी के विरोधी राष्ट्रीय हैं, मौलाना आज़ाद के दिल पर नहीं, अपितु अपने दिल की कसीटी पर। मैं डंके की चोट कहता हूँ —हिन्दी बर भाषा है जो मध्यदेश अर्थात् संयुक्त प्रान्त, बिहार, महाकोशल, राजस्थान, दिल्ली तथा पूर्वीय पंजाब के करोड़ों लोगों की मात्-भाषा है और जिसे संस्कृत का उत्तराधिकार याम हुआ है। वही इस देश की राष्ट्रभाषा बनने की सची अधिकारिणी है। उसके बीच किसी विदेशी की चूँ भी करने का अधिकार नहीं है। जब तुर्की और ईरानी के सामने अरबी मुँह सीकर बैठती है तो हिन्दी के सन्मुख बोलने वाली यह उर्दृ होती कौन है ? संसार के किसी भी देश में बहुमत ने अल्पमत के लिये अपनी भाषा नहीं बदली किर भारत में एक सहस्र वर्ष से चली आ रही हमारी परम-पावन मातृ भाषा को विदेशी शब्दों से अपवित्र करने का ये देशद्रोही साहस ही कैसे करते हैं ? अरबी और ईरानी की पनपने के लिये अन्य देश बहुत हैं. किन्तु संस्कृत और हिन्दी का तो इस देश को छोड़ कर अन्य कोई सहारा ही नहीं है। यदि वह यहाँ ही न रही, तो फिर कहीं न रही। उसे खो कर प्राप्त की हुई स्वतन्त्रता भी परतन्त्रता है, स्वराज्य भी परराज्य है। उसे नष्ट कर भारत भारत नहीं, गारत बन जायेगा। में कहता हूँ जब तक एक भी स्वाभिमानी हिन्दू भारत में जीबित है वह इस अपमान को सह नहीं सकता। देह में रक्त की विंदु भी शेष रहते इस निशाचरी से हम जुमों भी और हमें शाशा है हम अवश्य विजयी होंगे।

### हिंदी ही बयों ?

हिन्दी और उर्दू की प्रतियोगिता में हिन्दी ही क्यों राष्ट्रभाषा खनने के योग्य है, इसमें निम्न युक्तियां दी जा सकतीं हैं—

- (क) उर्दू विदेशी है और हिन्दी स्वदेशी। कोई कह सकता है कि उर्दू तो भारत में ही उत्पन्न हुई है. फिर विदेशी कैसे ? जिस प्रकार उन कम्पनियों और कारखानों को अपनाना देश के लिये घातक है जिनकी पूंजी विदेशों में लगी है, उसी प्रकार उन भाषाओं को अपनाना भी देशहोह है जिनका आधार विदेश है। हिन्दी का आधार (संस्कृत) भारतीय है और उर्दू का आधार (अरबी-फारसी) अभारतीय है। परिणामतः उर्दू को अपनान से हमारी शिक्त विदेशी भाषाओं के उत्थान में लगेगी और हिन्दी को अपनाने से संस्कृत का अभ्युद्य होगा।
- (ख) उर्दू में विजेतापन की यू है और गुलामों से अपनाई हुई की गन्ध है। इसके विपरीत हिन्दी में विजयी और स्वतन्त्र होने की अपरिमेय लालसा है।
- (ग) उर्दू सममते वालों की संख्या अत्यल्प है और हिन्दी सममते वाले करोड़ों हैं। १२ करोड़ की यह मातृभाषा है। ११ करोड़ इसे समम सकते हैं। इस प्रकार प्रति पेंतीस मनुष्यों में से तेईस हिन्दी को सममते वाले हैं और उर्दू को समभते वाले सौ में एक, पचास में आधे, पैतीस में स्वयं गणना कर लीजिये।
- (घ) भारत की सभी भाषाओं का आदिस्रोत संस्कृत है। सरकारी ऑकड़ों के अनुसार प्रति सी में इक्कानवें व्यक्ति ऐसे हैं जो उन भाषाओं को बोलते हैं जिनके कोष का समन्वय संस्कृत कोष से हो सकता है। अतः राष्ट्रभाषा वही हो सकती है, जो

संस्कृत के अधिकतम निकट हो। यह स्थान हिन्दी को ही पा उद्को नहीं।

- (ङ) भारत का कोरिया, चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा, स्याम, दिन्द चीन, नैपाल, बाली और लङ्का के साथ साँस्कृतिक सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध धर्म के आधार पर है और बौद्ध धर्म तथा हिन्दू धर्म के सभी अन्थ संस्कृत तथा पाली में हैं। यदि भारत को इन देशों के साथ सम्बन्ध रखना है, जैसा कि मैं सममता हूँ रखना है, तो भारत की भापा वही होनी चाहिये जो उनके अर्थात् संस्कृत के अधिका-धिक समीप हो। यह निश्चय हिन्दी ही हो सबती है।
- (च) इस देश में सहस्रों वर्षों से एक साथ रहते हुए यहाँ के निवासियों ने एक साहित्य, एक इतिहास, एक संस्कृति श्रीर एक कथासागर को विकसित किया । वह हिन्दू श्रीर मुसलमान दोनों के लिये एक साहै, क्योंकि दोनों के पूर्वे एक सहैं। इस देश की राष्ट्रभाषा में उन उपाख्यानों श्रीर साहित्य का वर्णन होना श्रावश्यक है। इसी से भारतीय संस्कृति श्रमर रह सकती है। उनका वर्णन हिन्दी में ही हैं, उर्दू में नहीं। उर्दू वाले तो भारत की 'कोयल' हटा कर चमनिस्तान की 'बुलबुल' सिरों पर बिठा रहे हैं। ये 'बालमीकि' श्रीर 'ट्यास' से ग्रुँह मोड़ कर 'सुकरात' श्रीर 'श्रकलातून' के गीत गा रहे हैं। वे 'भीम' न कह कर 'रुस्तम' बोलते हैं। वे सौंदय की प्रतिमा 'कमल' से चिढ़ कर रेगिस्तान की 'खजूर' श्रपना रहे हैं। उर्दू का प्रवाह

केवल वितेषेत ही नहीं, उसका उद्गम भी विदेशी वत रहा है। जिसकी खत्मा और दृष्टि ही अपनी नहीं वह कसे राष्ट्रमाया खन सकेगी, यह आप स्वयमेण विचार लें। प्रान्तीय भाषाओं के संरक्षण के साथ २ राष्ट्रभाषा तो दिन्दी ही होगी। उर्दे किसी भी प्रान्त की भाषा चहीं, किमी जाति विशेष की भाषा नहीं तथापि यदि मुसलमाओं को पर्दे के लिये आपह ही हो तो वे प्रसलतापूर्वक पह सकते हैं। उनके लिये अर्थ ही हो तो वे प्रसलतापूर्वक पह सकते हैं। उनके लिये अर्थ है। यदि मुसलमानों को हिन्दुओं स राम्पर्क रखना है तो उन्हें विकश होकर राष्ट्रभाषा हिन्दी को सीखना ही पड़ेगा।

- (छ) हिन्दी उर्द की अपेदा अधिक जरण, अधिक वैद्यानिक तथा अधिक परिपृण् भाषा है।
- (ज) हिन्दी प्राचीन है और उर्दू नवीन है। हिन्दी का काल ईसा की दूपरी-तीसरी शलाब्दी तक जाता है और उर्दू ढाई सी वर्ष से पुरानी नहीं है।
- (म) हिन्दी में सम्ब प्रकार का साहित्य है। हिन्दी भी जननी संस्कृत होने से इसे अपरिमेण कीप और राष्ट्र-भण्डार उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है, दूसरी और उर्दू में छुठ विशेष प्रभर का साहित्य ही पाया जाता है।
- (अ) भारत से बाहर जहाँ जहाँ भी भारतीय लोग आवासित हैं. उनकी बोलचाल की सापा हिन्दी है। उनसे सम्बन्ध बनाये रखने के लिये हिन्दी ही राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है।
- (ट) इन सब से बढ़ कर संसार का यह नियम है कि बहुमत की

साथा ही राष्ट्रभाषा होती है। हमारे देश में बहुमत की भाषा हिन्दी है। अतः यही राष्ट्रभाषा कहलाने के योग्य है।

### हृद्य की आवश्यकता

प्रश्न यह है कि हम हिन्दी की इस पर तक पहुँचायें कैसे ? संसार में जितने महान कार्य आज तक हुए हैं, वे सब हृदय की ध्यकती आग के साज्ञात स्वरूप हैं। जब हृदय बोलने लगता है तो बड़े-बड़े मस्तिष्कों पर ताले ठुक जाते हैं। हृदय का यही चमत्कार है कि जिन बस्तुओं को हम थोथा कह कर टालना चाहते हैं वही इतिहास के पन्नों पर जमकर आसन लगाये बैठी हैं, क्योंकि वे किन्हीं हृदयों की धड़कन के साज्ञात स्वरूप हैं। जब तक आन्दोलनों में हृदय की धड़कन रहती है, तब तक उनमें जीवन रहता है और वे आग की माँति फैजते हैं। बही बात भाषाओं के विषय में हैं। आज जो भाषायें जीवित हैं, उनकी तह में यही नियम काम कर रहा है।

भारत के साथ बर्मा का देश हैं। इस देश में फ्रेंच लोगों की संख्या अत्यत्व है। १º/० भी फ्रेंच लोग बर्मा में नहीं हैं। फिर भी वर्मा का कोई नगर ऐसा नहीं जहाँ का डाकस्वामी और डाकिया फ्रेंच न जानता हो। ऐसा क्यों है ? उत्तर सीधा है। फ्रेंच भाषा में लिखा एक पत्र एक बार बर्मी सरकार ने 'अपठित-पत्र कार्यालय' (D. L. O) में भेज दिया। फ्रेंच हृदय इस अपमान को न सह सका। प्रत्येक फ्रेंच ने टढ़ बत धारण किया कि हम अपना सम्पूर्ण पत्र-अवहार फ्रेंच में ही करेंगे। अगले ही दिन फ्रेंच पत्रों से पेटियाँ भरने कार्ये। वर्मी सरकार परेशान हो गई। अन्ततः सरकार भु ही और

निश्चय हुआ कि बर्मा के प्रत्येक नगर में ऐसे लोग डाकिसे और डाक-स्वामी रक्से जायें जो फ्रेंच भी जानते हों। एक वे भी हैं और एक हम भी हैं। नगएय फ्रेंच लोगों ने बर्मी सरकार को मुका लिया और हम २३ करोड़ की भाषा वाले होते हुए भी नित्यप्रति अपनी आँखों के सम्मुख अपनी भाषा का अपमान देखते हुए भी चुप हैं। क्यों ? हम में संगठन नीं। संगठन क्यों नहीं ? उत्तर मिहोगा, हदय नहीं।

'सिनफोन' आन्दोलन के प्रवर्तक आयरिश देशमकों ने जब अननी सापा के आद्र का प्रश उठाया था उस समय उसे बोलने चालों की संख्या ६ % थी। परन्तु उन के हृद्य में वल था और श्रात्मा में हद विश्वास। इसी समय श्रायलेंड में एक विश्व-विद्यालय खुला। उसमें झंगरेज़ी के उपाध्याय का वेतन आयरिश के उपाध्याय से दुगुना था। यह देख आयरिश देशभकों का रुधिर खौल उठा। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक हमारी भाषा का उचित सम्मान न किया जायेगा तब तक एक भी विद्यार्थी पढ्ने न जायेगा। विद्यालय खुला, उपाध्याय आये, चपरासी नियत वेष धारण किये पंक्ति में खड़े हुए, उपस्थिति-पंजिका खुली, कलम ने स्याही में स्नान भी किया, परन्तु जिसकी उपस्थिति ली जाती ऐसा एक भी यहाँ उपस्थित न था। एक-एक मिनट करके घएटा बीता, घएटों ने मिल-मिलकर दिन बनाया, दिन जुड़-जुड़ कर समाह हुया, सप्ताहों का मास बना और इस प्रकार तीन मास बीत गये। एक भी लड़का पहने न गया। निदान वह ब्रिटिश सरकार जिसके राज्य में शताबिद्यों से सूर्यास्त नहीं हुआ, उन विद्यार्थियों की मौग के सम्मुख मुक्ती और दोनों उपाध्यायों का वेतन समान करना पड़ा। एक वे भी हैं और एक हम भी हैं जो मितदिन अंगरेज़ी

गीर उर्दे के मन्मुल अपनी भागा अपमान सहते वही नाते हैं और उसके उत्थानार्थ अंगुली हिलाना भी पाप समसते हैं। कहाँ तो आयरिश नेता डी बलेरा, जो अंगरेज़ी गवर्नर से अंगरेज़ी में बात करने से उनकार कर देता है और कर्ण हमारे नेतर, जो अंगरेज़ी बोलने से लिजत होना तो दर रहा अपितृ उसमें गर्थ मानते हैं। दोनों हत्यों में कितना में द है!

दित्या अपीका में चौर (हच) लोगों की पर्गत गंल्या है। जब अंगरेजों ने इस पर अधिकार कर लिया तो चौर नेता जनाल लोगा। ऐडवर्ड सप्तम में भिलने लएडन गया। वह जाकर मटल के बाहर चुपचाप खड़ा हो गया। हारपाल ने अंग्रेज़ीमें अनेक प्रश्न पृष्टें, परन्तु बोथा ने कोई उत्ता न दिया। अन्ततः ऐडवर्ड स्वयं आया। उसने देखा यह तो बोधा खड़ा है। यह तो अंगरेज़ी बर्ड अन्छी जानता है, फिर बोलता क्यों नहीं ? उसे ध्यान आया कि जन पराधीन जाति के नेता को अपनी भाषा से इतना प्रेम है फिर में नो स्वाधीन जाति का मझाद हूँ, में अपनी भाषा कैसे छोड़ भारता हूँ। ऐडवर्ड और दोथा दोनों ने एक दूसरे की भाषा को जानते हुए भी अपनी २ भाषा के सम्मानार्थ दुआपिये द्वारा बात करना अयस्कर समस्ता। कहाँ तो सेनापित बोथा जो राजा के घर जाकर भी अपनी भाषा नहीं छोड़ता और कहाँ हम जो घर में ही अपनी भाषा की चिता जला रहे हैं!

इसी दिविण अभीका में डच लड़िक्यों का एक विद्याल है। जार्ज पंचम की रजत-जयन्ती के उपलच्य में लड़िक्यों को गणकार की ओर से चीनी वर्तन भेंट में दिये गये। उन पर अंगरेज़ी तो लिखी थी पर डच न थी। यह देख लड़िक्यों ने बरेन पूर्णा पर पटक मारे। जब आचार्यों ने कहा तुमने राजा का अपमान किया है तो लड़कियों ने बस यही उत्तर दिया—''ये हमारी मुजाएँ हैं काट दो, यह छाती हैं उड़ा दो। किन्तु बाहुएँ कट जाने पर, गदन दूट जाने पर और गोली खा लेने पर भी हमारा भाषा-प्रेम हम से छूट नहीं सकता।" कहाँ तो वे छोटी २ बालिकायें जो उपहार के बर्तनों पर भी विदेशी भाषा सहन नहीं करतीं और कहाँ हम जिनके सिक्कों, टिकटों और घर के लेखे में भी राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं है।

कुछ सगय हुआ 'अल्सेम' 'लारेन' के फींच प्रदेश अर्मनी ने जीत लिये। जमन लोगों ने वहाँ से फींच भाषा का समूलोनमूलन करने का तिश्रय कर लिया। सरकारी छाजायें फेचल जर्मन में निकलती। दुकानदारों को आजा दी गई कि वे अपनी दुकानों का नाम जर्मन में लिखें। ऐसी विकट परिस्थित में एक दिन जर्मनी की रानी कै सराईन एक विद्यालय का निरीक्षण करने गई। वहाँ वह एक दस वर्षाय बालिका से प्रसन्न हो गई। रानी ने बालिका से कहा—'में तुम से बहुत प्रमन्न हूँ, तुम जो चहों मो हाँगी।'' बालिका ने रानी से सम्बोधन कर कहा—'रानी! यांच तुम सम्म से एचसुच प्रसन्न हुई हो तो मेरी भाषा सुन्ने लौटा हो!!'' में चाहती हूँ कि मेरे देश में भी ऐसी बालिका यें उत्पन्न हों जो संसारिक सुखों को छोड़ अपनी भाषा का वरदान माँगें। मेरे देश की बालिकाओं में भी बही भावना जागे जो उस फींच बालिका में जगी थी।

कालिहिल ने एक स्थान पर लिखा है—''यदि अंघे जी और अंग्रेज़ी साम्राज्य में चिकल्प हो तो में अंग्रेज़ी की प्रत्या करेंगा। श्रीर श्रंभेजी साम्राज्य को ठुकरा हुँगा।" कहाँ तो वह भावना श्रीर कहाँ हमारे देरावासी जो हिन्दी को ठुकरा कर उर्दू श्रीर श्रंभेजी की चाटुकारी करना पसन्द करते हैं। यह क्यों ? हम में वह हृद्य ही नहीं जो दूमरों में है। हम तो श्रंभेज़ श्रीर मुसलमान का मुँह देखते ही श्रपनी भाषा भूल जाते हैं। उसे प्रसन्न करने के लिये न जानते हुए भी श्रंपेजी श्रीर उर्दू बोलने में श्रभिमान मानते हैं। दूसरों को प्रसन्न रखना खुरा नहीं, परन्तु श्रपने को दीन हीन समस्ता पाप है। यदि हम में तिनक भी स्वाभिमान होता तो श्रपनी माँ की दयनीय दशा देखते हुए भी विमाताश्रों के पोछे मुग्ध हुए न दौड़ते।

#### मां की दशा निहारो

आज हमारों मों खड़ी है। उसकी जिहा कर चुकी है। मुँह से रुविर-धारा बह रही है। आँखों से तहूं टपक रहा है! मक आते हैं। मों भकों से पूछती है—युत्रो! क्या मेरी इच्छा पूण करोगे? भक सिर हिलाते हैं, हाँ। माँ पूछती है मुक्ते क्या दोगे? भक्त कहते हैं अद्धा के दो-चार सुन्दर फून। माँ दुःख से सिर नी चा कर लेती है और तहूं में पत्नकें डुवो कर एक २ आँख से लहूं की एक बून्द गिरा कर पूछती है—प्यारो! क्या मेरी रचा में तुम बस यही दे सकते हो? सावरकर आगे बढ़कर कहता है 'माँ, मेरा सिर प्रस्तुत है।' वहीं चित्र फिर आता है। एक शिशु और दो ठयिक। एक भारत और दो भाषाएँ। हिन्दी और उर्दू। सावरकर और जिन्ना। माँ आती है और बच्चे का हाथ सावरकर के हाथ में देकर चली जाती है।

[ यह आषणा श्री ५० चन्द्रगुप्त जी वेदालंकार ने छपरा, बिहार प्रान्त में दिया था।

## <del>aaaa</del>

बन्धुओं! महाभारत में यह के प्रश्न का उत्तर देते हुए युधि-धिर ने कहा—''श्रहन्यहिन भूतानि गण्छन्तीह यमालयप्। शेवाः स्थिविरभिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्।'' दिन-प्रति-दिन लोग यमलोक जा रहे हैं। फिर भी बचे हुए लोग स्थिरता की कामना कर रहे हैं। मानव जाति के प्रागितिहासिक काल में कीन-कीन से साम्राज्य बन कर निःशेप हो गये हैं, मुक्ते नहीं मालूम। हम इतना ही जानते हैं कि पुरासत्व की गवेषणा से जाने गवे श्रासीरियन, बैविलानियन श्रीर मिस्री साम्राज्य श्राज नहीं है। ईरानी श्रीर प्रीक साम्राज्यों के केवल चिह्न ही अवशिष्ट हैं।

रोमन सम्रारों, श्रीरमान तुर्कों, अवलेईखों तथा नादिरशाह के साम्राज्यों की कथा अब केवल इतिहास के पृष्टों में अंकित है। भारत में मीरपी, शुनों आँघों और मरहट्टों के साम्राज्य अब "इतिहास" बन चुके हैं। विजयनगर का साम्राज्य द्याज भूले हुए साम्राडपों (A forgotten empire) में गिना जाता है। योहप में स्पेन का साम्राज्य आज कहाँ हैं ? नेपोलियन का साम्राज्य कर्षे गया ? जार साम्राज्य खाज 'सोवियत प्रजातन्त्र' वन चुका है और चीनी साम्राउप महायुद्ध की उवाला जलने से पूर्व ही एक प्रजातन्त्र बन चुका था। कैसर का साम्राज्य-स्वप्न हवा हो चुका है। फिर भी हिटलर 'नये लाखाउप' का स्वम देख रहा है और उसे चरितार्थ करने के लिये वर्तमान विश्वयुद्ध आरम्भ किया है। य्धिष्ठित के कथन के अनुमार यदापि मन्त्य प्रतिदिन सहसों लोगों को मृखु के मुन्य में जाते हुए देखता है, फिर भी यही समस्तता है कि वह कभी नहीं मरेगा। यह जानते हुए भी कि इसने खड़े-बड़े गाखाउप स्त्यू के सामने नहीं टिक सके, नासी लोग अपने द्वारा स्थापित दोने वाले साम्राज्य की शाश्वत समम रहे हैं। वे जानते हैं कि एक दिन देवीय चीट से हम भी गिरेंगे, परन्त वह दिन आने से पूर्व अन्य साम्राज्यवादी राष्ट्रीं की तरह मानव-शोनग से वयों मुकें ? यह भावना है जो आज नाजी लोगों में काम कर रही है। राष्ट्रों के इस उत्थान और पतन में ही इतिहास का मर्म छिपा है। गत महायुद्ध में फांस ने जर्मनी की परास्त किया था। इस हार भी उमकी धारणा ऐसी ही थी। क्रांसीसियों की बताया गणा था कि उनकी आंकाश-सेना किसी से कमज़ोर नहीं है।

इन्हें विश्वास दिलाया गया था कि उनके पास जिसने दे ह उतने और किसी के पास नहीं हैं। उन्हें अपने सेनापति 'ग़ैमलिन' पर नाज़ था। 'मैजिनो लाईन' को वे अदूर समस्त रहे थे। रीमलिन की सेना इसी के पीछ पड़ी थी। उसे बन्दूक उठाने का अवसर भी कभी ही पिलना था, क्योंकि इसके पीछे पड़े हुए वे यपने को सुरित्तत समक । हे थे। इसी समय जब फ्रेंच सैनिकों में सुस्ती के आव भर रहे थे, जर्मनी ने चे तिजयम में से हा कर सिडन के राप्ते फांस पर आक्रमण किया। 'मैजिनो लाईन' धरी रह गई। दम दिन में जमन सेनाओं ने पैरिस पर अधिकार कर लिया। स्थिति नाज्ञक देख कर साशेल पेताँ की नई सरकार ने आत्म-समपेगा कर दिया और हिटलर द्वारा बताई गई शतीं पर संधिकर ली। फ्रांस की पराजय से हजारों के दिलों को चोट लगी, क्योंकि स्वतन्त्रता के समध्क होने से लोगों की सहानुभृति फ्राँस के साथ थी। परन्तु प्रश्न तो यह है कि उसका इतना शोब पत्तन हुआ क्यों ? साशेल पेतों ने कहा-"We had too few children, too few ammuniton and too few allies" अर्थात् हमारे पास सैनिक कम थे, साधन कम थे और हमारे भिन्न कम थे। परन्तु फिर अरन उठना है कि इस कमी का कारण क्या था? विचारने से पता चलता है कि विगत महायुद्ध में फ्रांस की जो विजय हुई थी उससे फ्रांम निवासी वीरता के अवर्श को भूल कर विलासिता की ओर सुक गये थे। नैपोलियन का जन्मदाता फांस, अब वीरों की जननी न रह कर विलासिता का केन्द्र बन गया था। विजय और वैभव की मस्ती ने फ्रेंच जाति को जर्जरित कर दिया था। अब वह केवल आधात की प्रतीचा कर रही थी। देशद्रोहियों ने भी अपना काम किया, किन्त

फांन के पतन का मुख्य कारण उसकी भिथ्या अजेय भावना और सुचोपभोग ही है। महाकिव कालिदास ने इस उत्थान-पतन का वर्णन बहुत सुन्दर हंग से किया है। उन्होंने लिखा है:—

'यात्ये हतोऽस्तिश वरं पतिरोषधीनाम्-ध्याविष्कुताऽस्ता पुरस्सर एकतोऽर्कः। तेजो द्वयस्य युगपद् व्यसनोदयाभ्याम्-कालो नियम्यत इवा सदशान्तरेषु॥''

एक और चन्द्रमा अस्त हो रहा है और दूसरी और सूर्य आकाश में उठ रहा है। विधाता ते उदय और अस्त होते हुए होतों अकाशपुओं के बीच मानों समय को सीमित कर दिया है। आप सूर्य और चन्द्रमा के स्थान पर किन्हीं भी जातियों के नाम रख कर इसी श्लोक को बोल लीजिये! आप देखेंगे कि समय के विपय में कही हुई यह उक्ति जातियों पर सत्यक्रप में चिर-तार्थ होगी।

मानव जाति के इतिहास पर दृष्टि डालते ही यह बात साफ दिखाई देती है कि निर्बल नष्ट हो जाते हैं और बलवान बच जाते हैं। जातियां उठती हैं और अपने समय के माप के अनुसार उठ कर फिर गिर जाती हैं। उनके स्थान पर दूसरी जातियां आ जाती हैं। वे भी उसी तरह उन्नत होती हैं और फिर लुप्त हो जाती है। कई हजार पूवं उफातु (यूफ टस) और (टाईयस) निदयों की अन्तर्वेदी में सुमेरियन जाति का प्रादुर्भाव हुआ। चर हजार वर्ष तक यह जाति सिर उठाये रही। सुमेरियन लोग सम्यता में ऊँचे थे। वे लिखना-पढ़ना जानते थे। उनके बनाये पुस्तकालयों के अवशेष आज भी उपलब्ध होते हैं। कला में भी इन्होंने उन्नति की थी। इनके जहाज़ दूर-दूर तक व्यापार करते

थे। चालीस सिंद्यों तक सुमेरियन लोगों का बोलबाला रहा। इसी बीच सैमेटिक जातियां खड़ी हुई और उन्होंने सुमेरियन साम्राज्य को नष्ट कर सैमेटिक साम्राज्य की स्थापना की। चिरकाल की सम्पत्ति और सुखभोग ने सुमेरियन जाति की जीवन शिक को नष्ट कर दिया। यही कारण है कि बलबान सैमेटिक लोगों की टक्कर लगते ही चालीस सिंद्यों से जमा हुआ साम्राज्य लड़खड़ा कर गिर पड़ा। सुमेरियन्स के बाद छमीरियन्स, चैल्डियन्स, और ईजिप्शयन्स एक के बाद एक जाति चढ़ती और उत्तरती रही। इस चढ़ाब उतार में यह देखा गया कि जो जाति उन्नति के शिखर पर पहुँची उसे वैभन्न ने प्रमादी बना दिया। सभ्यता, शिन्ता और विभूति में वह आगे बढ़ गई, परन्तु संमाम करने की शिक में वह पिछड़ गई। यही काग्ण है कि जब किसी शिक शाली जाति ने उस पर चोट की तो वह गिर गई और उसकी लाश पर दूसरी जाति खड़ी हो गई।

ईसा से ४० वर्ष पूर्व ईरानी साम्राज्य खड़ा हुआ। उसकी एक सीमा प्रीस से और दूसरी भारत से टकराती थी। एशिया योहप और अमेरिका—तीनों महाद्वीपों पर ईरानी साम्राज्य फैला हुआ था। ईरान की उठती हुई शिक्त ने अपने से पूर्ववर्ती सब साम्राज्यों के मस्तक पर पाँव रख दिया था। २०० वर्ष तक ईरानी सम्राट् अपनी शिक्त बढ़ाते रहे। इसी समय योहप के दिल्ला से एक ऐसी जवाला उठी, जिसने ईरान की शान को जला कर खाक कर दिया। मेंसेडोनिया के एक नौजवान सरदार ने जिसका नाम सिकन्दर था, धीस जीत लिया, ईरान वर्बाद कर दिया, सिश्र पर कटला कर लिया और हिन्दुस्तान पर भी उसने

चहाई हो। जित्तती ते ही में रिक हन्द्र उठा उतनी ही शीधवा से उस का पतन हुआ। जाति में और साम्राज्यों का यह इतिहास यताता है कि जब तक उनमें जीतने की शक्ति बनी रहतो है वे चोटें खाकर भी जीवित रहते हैं, परन्तु उयों ही उनका बल चीएा हुआ वे बर्बाद हो गये। इस जीवनके सङ्घर्ष में बलवान और समर्थ फलते फूलते हैं और कमज़ोर या तो मर जाते हैं या ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जो मृत्यु से भी बुरा होता है। इसी को 'Survival of the fittest' योग्यतम की विजय का सिद्धांत कहते हैं। ग्रकृति का नियम ही ऐसा है कि इस संघपेमय संसार में निवंतों के लिये स्थान नहीं है। रोम का उदाहरण लीजिये। रोम का साम्राज्य उनति के शिखर तक पहुँच कर भी गिर गया। ईसा से लगभग ७०० वर्ष पूर्व रोम की स्थापना हुई। रोम में ऐट्रकन जाति के राजा राज्य करते थे। रोम के आत-पास के किसानों ने मिल कर ऐट्रक्त राजा को मार भगाया। इस प्रकार खतन्त्र रोमन प्रजातन्त्र की स्थापना हुई। ४०० वर्ष तक रोमन प्रजातन्त्र को शतुओं से लड़ना पड़ा। अन्त में ऐट्रकन लोगों को हार माननी पड़ी। इसके बाद गाँत जाति के लोग टिड्डी दल की तरह दूट पड़े। जैसे जङ्गल में भयान र अंधड़ तवाही मचाता है, उसी प्रकार गॉल घुड़सवारों ने रोम को ही तहस-नहस कर दिया। यही जातियों की परीचा का समय होता है। उस समय रोम में जीवन मौजूद था। इसलिये उसने गॉल जाति के आव्रमण को सहा और आगे चल कर बड़े लम्बे संघप के बाद कार्येज को मलियामेट कर दिया। इसी से रोभ के सम्राट 'संसार के राजा' कहलाये। इन्होंने भूमध्य सागर को 'रोमन भील' बना दिया। परन्तु

एक समय ऐसा आया जब रोम भी गिरने लगा। बा समय वह पश्चिमीय जगत्का सांस्कृतिक गुरु वन चुका था। गैस की विद्या. शिला और कानून का सिका चलता था। रोम के खनाने देश-देशाःनरों की विभूति से भरे पड़े थे परन्तु रोध में जीवन घट रहा था। रोम की शान बढ़ रही थी, िल्लु जान नमज़ीर पड़ रही थी। इस संवर्भय जीवन में कलगा की गुआयश ही कर्षे हैं ? कमज़ोर की मरना ही होगा और बनवान तब तक जीता रहेगा जब तर वह जीने के गांग्य है। जी सम्पत्ति और सफलता की मस्ती में चड़ निवंत हुआ कि पराजय और मृत्य उस के सामने आ खड़ी होती है। समय का पड़ा। बड़ा कठोर होता है। वह किशी से रियायत नहीं करता। समय का रथ आगे बद्ता है। जो िर गणा मो पिस गया और जो खड़ा रहा वह रथ की सवारी करता है। वहाँ न प्रधाद को स्थान है और न अस्त्रों की गुज़ायरा है। उपसे केवल वही वच सकता है जो सावधान हो और चोटं ख़ाकर भी खड़ा रह सकता हो। यही कारण है कि जिस रोम ने योहन, एशिया और अकीका पर निरंकुश शासन किया था, ईसा से ४०० वर्ष बाद उसके नाम के केवल बिखरे हुए खर हर दिखाई देते हैं। रोम की अतुल सम्पत्ति और उन्नत संस्कृति रोमन साम्राज्य की रहा न कर सकी।

विल्कुल यही प्रक्रिया हमारे देश में भी हुई। भीर्यों के बाद शुंग, काण्व, खान्ध्र, गुप्त, वर्धन और मीर्य साम्राज्य बने और विगड़े। एक के बाद दूसरा विजेता पहले योद्धाओं की अपनी विजयों से मात देता रहा। अन्त में जब हिन्दू राज्य का अन्त हुआ, उस समय हिन्दू संस्कृति का संदेश हिमालय और समुद्र

को पारकर जापान, कोरिया और चीन से लेकर सदर पूर्व के मलाया द्वीपसमूर तक फैन चुका था। स्वयं आकान्ताओं के धमं देरा-अरव में हिन्दू संस्कृति और कला-कौशल ने अपने चमत्कार दिखायेथे, पर ये सब श्रेष्ठतायें हिन्दू राज्य को मिटने से न यथा सकी। अगव आकान्ता आते थे और अपने साथ हिन्दू पिएडतों और वैद्यों को ले जाते थे। वे हिन्दुओं के धर्म श्रीर बुद्धिकी सर्वत्र यशोगाथा गाते थे, परन्तु ये कीर्त्तिकलाप हिन्दू-राज्य को नाश से न बचा सके। याद रिवये, अच्छी संस्कृति श्रीर श्रेष्ठ धर्म का अनुयायी होने मात्र से जातियाँ नहीं जिया करतीं। जातियां जीवनी शिक्त से जीनी हैं। कुछ लोग हिन्दू धर्म की श्रेष्टना का वर्णन करके सममते हैं कि यदि हम अपने को धर्म में अंग्रेज़ों से अच्छा साबित कर दें तो शायद भारत आज़ाद हो जायेगा, परन्तु यह उनका भारी अम है। यदि आप 'विश्व धर्भ सम्मेलन' में जाकर यह प्रमाणित भी कर दें कि हमारा धर्म, संसार के सभी धर्मों में श्रेष्टतम है और प्रत्येक हिन्दू, प्रत्येक योहर्यम की अपेदा अधिक धर्मनिष्ट है, तो भी हमारी दशा में कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, प्रत्युत हमारी दशा और भी अधिक शोचनीय हो जायेगी कि इतने उच होकर भी हम पराधीन हैं। में फिर कहता हूँ कि अच्छे धर्म, अच्छी संस्कृत अथवा उनत कला से ही राष्ट्र नहीं जीते। प्लेटो के प्रन्थों में लिखी बातें आज भी सहय हैं, परन्तु उनकी सचाई श्रीक को मरने से न रोक सकी। ग्रीस के उच्चतम देवता म्यू ज़ियम्स की शोभा शोभा बढ़ाते हैं। विदेशी यात्री उन्हें देखते हैं और श्रीक कला की प्रशंसा करते हैं, परन्तु कोई उन्हें पूजता नहीं है। यही बात मिश्र के विषय में

कही जा सकती है। व ॉ के निवासी नील नदी की उसी प्रकार स्वर्ग से उत्तरती हुई जीवन-वारा सममते थे, जिम प्रकार हिन्दू लोग गंगा को सममने हैं। आज नील नदी के किनारे पिरामिड वने हैं, मिन्र खड़े हैं, पुराने राजाओं और देवताओं की प्रतिमायें स्थित हैं, परन्तु इनकी छाया में जो लोग जीते हैं वे नहीं हैं जिन्होंने इन्हें खड़ा किया था। जब कोई विदेशी यात्री मिश्र जाता है तो उसे Guide बताता है यह 'Phatah' का मन्दिर था। यह उसी की मूर्ति है। यह 'Mont' की प्रतिमा है। वे इनको दिखा दिखा कर मिश्र की पुरातन सम्यता और कारीगरी की अशंसा करते हैं, परन्तु आज उस सभ्यता के अनुयायी वहाँ पर नहीं हैं। मिश्र वहीं है, पर वहाँ आज जाति दूसरी है। पत्थर वही हैं पर उनका अभिप्राय लुन है। नील नदी वही है, पर आज उस पर श्रद्धा के फून चड़ाने वाला कोई नहीं है। इसी प्रकार जब कोई सहदयी हिन्दू देखता है कि हिन्दू जाति प्रतिदिन चीए हो रही है, इसकी संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है, इसके अधिकार विरोधी शिक्षयों द्वारा छीने जा रहे हैं और शनै: शनै: हिन्दू लोग राष्ट्रीय हिं से अपना स्वत्व खो रहे हैं. तो उसके मन में हटात् यह प्रश उठता है कि कहीं पेगन प्रीस, पेगन मिश्र और पेगन रोम की तरह हिन्दू राष्ट्र को भी दशा न हो ? हो सकता है तब देश स्वतन्त्र हो, परन्तु वर् स्वतन्त्रता हिन्दुत्व की लाश पर खड़ी होगी। क्या ऐसी स्वतन्त्रता आपको प्यारी होगी? नि:सन्देह आप कहेंगे-न ीं। परन्तु यदि दिन्द् न जागे तो उनका यही भविष्य होने वाला है। हिन्दुओं की अष्टतम निधियाँ अजायबघर की शोभा बढ़ायेंगीं

क्योर निन्द्र लोग Helois की तरह जीवन बितायें। याद रिवरे इतिहास किसी की प्रतिसा नहीं करता। उसने चड़े बड़े समाटों भीर साम्राज्यों की बाट नहीं जोई। कालचक वहुत भयानक है। जो गिरा सो पिम गया। जो जागरूक है वही उसरें। बच मकता है। यह सममता सरासर भूल है कि हमारी संस्कृति, धर्म और प्रथायें सर्वे रेष्ठ हैं यत: हमें कोई नष्ट नतें कर करता। धर्म, संस्कृति आदि वातं राजनीतिक शिक्त के साथ ही फैलती हैं। एक समय सारे उत्तरी अकीका में ईसाईमत का प्रचार था, परन्तु आज चहाँ से उसका लगभग खात्मा ही हो गया है। क्यों? क्या छरान की शिन्। एँ बाईवल से श्रेष्ठ हैं? नहीं, अपित अरबों में ईसाईयों की अपेद्धा जीवनी शिकि अधिक थी। एक नगय था जब स्पेन की तीन चौथाई जाना इस्लाम की मानती थी, परन्तु आज वहाँ से इस्लाम कहाँ चला गया? इमका कारण कुरान पर बाईबल की उचतां नहीं है, अपितु स्पेन के कैथोलिक राजाओं का सुस्लिम शासकों से अधिक शिक्तशाली होत है। वैध्याव धर्म का प्रचार जिल्ला नवहीप में हुआ उतना और कहीं नहीं, परन्तु आज नवद्वीप में हिन्दू प्रहे नाख हैं और मुसलमान हहे ताख है। क्या 'हरि' की अपेता, 'अलाह' के नाग में अधिक जाद है ? नहीं, श्रह्माह के महों की मुजायों में लाइत अधिक है। सीमाशान्त और उनके पार के प्रदेश गर्हों आज पठान जातियों रहती हैं, किसी समय वे हिन्दू संस्कृति के प्रचार-केन्द्र थे, परन्तु आज वही प्रदेश मुस्लिम प्रधान होने से 'पाकिस्तान' के अडे बन रहे हैं। हिन्दू लोग सभायें करते हैं और अपने पर होने वाले

अत्याचारों का विरोध करते हैं, परन्तु इसके होते हुए की अत्या-चार जारी रहते हैं। बिरोध करते हुए भी हिन्दू-विरोधी बिल पास हो जाते हैं। क्यों ? कारण यह कि हिन्दू कमज़ोर हैं। अपने स्वन्त्रों की रचा के निमित्त उनमें सङ्गठन का अभाव है। एक हिन्द् विपत्ति में अपने को निराशित और असहाय सममता है, पान्तु एक मुमलमान ऐसी अशक्ता अनुभव नहीं करता। मुसल-यानों में सङ्गठन का साव विद्यामान है और हिन्दू अपनी जाति. विरादरी और प्रांत की पर्यादाओं के बन्धनों में जकड़ा पड़ा है। सुसलान के लिये इंग्लाम संसार्थ्यापी है। पर्वत, नदी और समुद्र इस्तामी आईचारे में बाधक नहीं होते परन्तु हिन्द् के सम्मुख राष्ट्रीयता का भाव कभी रहता ही नहीं । राष्ट्रीयला उस की बाखी में ही रहली है, परन्धु किया में वह सदा जाति पॉलिकी भूल-मुलेयां में फंना रहता है। यही कारण है कि छोटे से छोटे भुगलिम नौकर से लेकर बड़े से बड़े धुसलिम अधिकारी तक में जापानी कीम का दर्व पाया जाला है। वह अपनी स्थिति से भरसक जाति को लाग पहुँचाला है और हिन्दुओं में एक राजा तक जाति-चित्रन न करके खार्थ-लागर में हुवा रहता है। इसी से हिन्द-विद्या, बल और सामध्य में सबसे अधिक होते हुए भी स्वाथरत होते के कार्य अत्यन्त शक्तिहोत हैं। बात-कात में अपमान सन्ते हैं किन्तु उसका प्रतिकार नहीं करते। यह निषता सभी दूर होगी जब हिन्दू अपने में हिन्दू-सावना पैदा करेंगे। हिन्दू के नाते रहता और जीता सीखेंगे। हर बात पर हिन्दू हिस्सेण से विचारता मीरवैंगे। तभी तीस करोड़ हिन्दुओं के देश में हिन्दुओं पर चोट करने का साहस तीन काल में भी किसी की नहीं हो सकेगा। सङ्गणिवा और स्वाथेपरला से हिन्दुओं के दिल बहुत छोटे हो गये हैं। साहस और उत्साह जाता रहा है। किसी बड़े काम को करने की चमता भाय: नष्ट हो गई है। यहाँ तक कि अपने पूर्वजों के महान् रार्यां को सुनने की इच्छा भी इनमें नहीं रही है। बहुतेरों को लो अपने पूर्वजों की विजय-यात्राओं पर विश्वास तक नहीं आता है। यह दासता का परिणास है। हमें अपनी पराजय ही स्मरमा रह गई है और विजय भूल गई है। पहले से ही निर्वल वनी हुई जाति की अहिंसा, सहिष्णुता, स्या आदि के उपदेशों ने कायर बना दिया है। शात्मविश्वाम, आशा, रहता आदि गुण लुम हो गये हैं। अपनी जाति का उद्वार करने के लिये हमें हिन्दू बचों के जन्मुख महानता का आदर्श रखना होगा। पश्चिमीय देशों के वच्चे घचपन से ही अपने में विजय के आव भरते हैं। परन्तु हमारे बच्चे स्तन्यपान के साथ ही भीरू भाव भरते हैं। हमें ऋहिंसा के जाप को छोड़ कर सैनिक शिचा लेनी होगी। अगली एक सदी तक हमें इसी पर बल देना होगा। सेरे नवयुवक साईयो! हिंदू जाति की दुर्शा की दूर करने का उत्तरदायित्व आप के ही कन्धों पर है। हमारी जाति भें साधन सर्या हैं, 'केवल उपयोग की ही कमी है'। ७२ लाख संन्यासी महात्मा पड़े हैं। ये संसार का त्याग कर चुके हैं। इन्हें खाने पीने की विता भी नहीं है। बड़े-बड़े अखाड़े इन की आवश्यकता पृत्ति के लिये पर्याप्त से कहीं अधिक हैं। यदि चे हद निश्चय के साथ जाति-उद्घार का बीड़ा उठा लें तो एक वर्ष में ही काया-पलट हो सकती है। संसार के श्रेष्ठतम धनी हमारी जाति में विद्यमान हैं। यदि इनका धन सङ्गठन के कामों में ठयय हो सो हिन्दुओं की किसी संस्था की चन्दा मांगने की आवश्यकता ही न पड़े। इसी प्रकार जगद्धिख्यात हिन्द् विद्वान् हम में हैं। ये

लाग स्वायिहित को छोड़ कर यदि जातिहित अपना उद्देश्य वनाय तो बड़ी से बड़ी समस्या हल हो सकती है। हमारी जाति की दशा बिखरेरेत की तरह है। उसमें यदि सीमेंट इत्य सङ्गठन कर दिया जाये तो हम संसार में महान् आश्चर्य के काम कर सकते हैं। अन्त में में आप को विश्वास दिलाता हूँ कि आरत को स्वराज्य कांग्रेस के सार्ग से न गिलेगा स्वराज्य की सीधी राह है—हिंदु सङ्गठन । कांग्रेस तो एक अस्त होता हुआ सूर्य है और हिंदु-सभा अन्धकार में उदित होता हुआ चन्द्रमा है। अन्य संस्थार्थ आकाश के एक कोने में टिमरिमाने वाले नच्त्रों के समान हैं। उठो ! देश की स्वाधीनला के लिये, जातीय एकता के निमित्त और भारत की श्रावण्डता कायम रखने के लिये एक हिन्दू नाम सं, एक हिन्दू ध्यान के नीचे, हिंदू स्वानन्त्र ग का उद्देश्य सम्सुख राव कर हिंदुसभा का आदोलन देश के कोने-कोने में प्रचलित कर दो। यह दिंद ध्वज आप में पाहम पेदा करे। राम और कृष्ण चन्द्रम् और विक्रमाद्दिय, शिवा और प्रताप की आसार्ये आप को प्रेरिल करें। आप अन्धकार से प्रकाश की और वहें! आपका मार्ग विजय से विजय की और अभसर हो !! पराजय निराशा कभी आपकी राह न रोके !!!

<sup>[</sup> यह भाषण थी पं॰ चन्द्रग्रप्त जी चेदालङ्कार ने बिलया, संयुक्त प्रान्त में युक्क सम्मेलन के प्रधाग पद से दिणा था ]

# स्टिड्यो का राजनातिक आर्य

#### यन्धुओं!

आप लोगों ने सुके हिन्द् मभा के १८ वें वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष चुनकर मेरे प्रति जो विश्वास प्रकट किया है उसके लिये मैं आप लोगों का हृद्य से आभारी हूं। इस पद को मैं अपने लिये कोई सम्मान नहीं समक्ता हूं, प्रत्युत अपनी जाति की अपने प्रति आज्ञा समक्ता हूं कि अब भी जो छुछ शक्ति सुक में अविशिष्ट है उससे अपनी पुर्यभूमि की सेवा कर सकूँ।

सबसे पूर्व में भारत के समस्त हिन्दुओं की ओर से एक मात्र स्वतन्त्र हिन्दू राजा नेपाल के प्रति जिन्होंने इस अन्धकार युग में भी हिमालय के उच्चतम शिखर पर हिन्दू-पताका को शान से

एक सी सोलह

खड़ा एक्सा है, अपनी अद्धाञ्जिलि अपित करना कर्तव्य सममता हं। नैपाल के महाराजा ही एक मान ऐसे हिन्दू हैं जो राजाओं क्रीर सम्राटों की सभा में सीना निकाल कर, गर्व से मस्तक ऊँचा करके उसी सम्मान की प्राप्त करते हैं जिसे इंग्लैंड, फांस, इटली आदि के राजा और राष्ट्रपति उपलब्ध कर रहे हैं। इसके पधात् मैं बालि होप के हिन्दुओं के प्रति अपना स्नेह भरा संदेश भेजता हूं जो कि मातृभूमि भारत से इज़ारों मील दूर रहते हुए आज भी हमारी संस्कृति, धर्म और मर्दादा को अनुएए बनाये हुए हैं। हिन्दु महासभा का यह अधिदेशन पृगा नहीं कहा जायेगा यदि मैं द्यानीका, अमेरिका, मीरिशस द्यादि द्वीपों और महाद्वीपों के प्रवासी हिन्दुओं की स्मर्ण नहीं करता, जो कि किसी प्रकार का दिखादा किये दिना इहदेशीय संस्कृति का विस्तार कर आज भी 'बृहत्तर भारत' का निर्माण कर रहे हैं। श्रीर नाहिं हम 'फ्रेंच भारत' तथा 'पोचेगीज भारत' के हिन्दुओं की ही भुला सकते हैं। हमें ये शब्द ही अपने लिये अपमान जनक प्रतीत होते हैं। हमं नि:संकोच भाव से घोषित कर देना चाहिये कि काश्मीर से रामिश्वरम् परयंन्त तथा सिन्ध से आसाम पर्यन्त यह देश एक है।

### 'हिन्दू' शब्द की व्याख्य

क्योंकि हिन्दुसभा की सम्पूर्ण राजनीति 'हिन्दू' राख्य की परिशुद्ध व्याख्या पर निभर करती है, अतः सब से पहले यह जानना क्रकरी है कि 'हिन्दुस्व' क्या वस्तु है ?

श्रासिन्धुपरर्यन्ता यस्य भारतभूमिका। पितृभू: पुरायभूश्री व स वै हिन्दुरिति स्मृत:॥

एक सी सन्नह

श्राधीत् प्रत्ये क व्यक्ति जो सिन्धु नदी से समुद्र पयन्त इस भारतभूमि को अपनी पितृभूमि और पुरायभूमि समस्ता है, वह हिन्दू है। हिन्दू शब्द की यह व्याख्या अमात्सक है कि भारतवाएड में उत्पन्न हुआ किसी भी धमें की मानने वाला व्यक्ति हिन्दू है, क्यों कि यह तो हिन्दुत्व के एक ही छांग की ज्याख्या करता है। भारतीय मूल वाले धर्मको मानने मात्र से ही काम नहीं चल सकता। उसे देश को पितृभूमि भी मानना होगा। इसलिये हिन्दुच्य वह वस्तु है जिसके द्वारा राष्ट्र के लोग विविध धर्मी की जननी इस पुरमभूमि के ही साथ एक समान रूप से नहीं बंधे हुए, ऋषितु एक संस्कृति, एक भाषा, एक इतिहास और एक पितृभू निके वंवन में भी हद्ना से जक दे हुए हैं। इस लिये 'पितृभूः' और 'पुण्यभूः' – ये दोनों शब्द मिल कर ही हमारे 'हिन्दुत्व' का निर्माण करते हैं और हमें संसार के अन्य लोगों से पृथक करते हैं। यही कारण है कि चीनी और जापानी दिन्दू नहीं कहें जा सकते । दोनों देशों के लोग सारतववं को अपनी पुरमभूमि तो सानते हैं, क्यों कि उनके धर्म का आविर्भाव इसी देश में हुआ, परन्तु ये इस देश की अपनी पितृभूमि नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पूर्वेज यहां पैदा नहीं हुए। वे हमारे धर्मबन्धु और सहधर्मी हैं परन्तु हमारे देशवासी नहीं हैं। और हम हिन्दू लोग परस्पर धर्मवन्यु और देशवासी—दोनों ही हैं। चीन जापान, बर्मा आदि देशों के लोग किसी भी 'हिन्दू धर्म महासभा' में एकत्र होकर भाग हैं सकते हैं क्यों कि यह हिन्दू राष्ट्र की राष्ट्रीय संस्था है। सुसलमान यहूदी, पारसी, ईसाई आदि हिन्दू की अवस्था में सम्मितित नहीं होते, क्योंकि वे इस देश को अपनी पितृभूमि तो

मानने हैं, परन्तु इसे अपनी पुण्यभूमि नहीं सममते। यहाँ में यह भी स्पष्ट कर देना उचित सममता हूँ कि हिन्दू नाम विदेशियों छारा निन्दा रूप में रक्बा हुआ नहीं है प्रत्युत, यह तो वैदिक शब्द 'सप्रसिन्धु' का अपभ्रंश मात्र हैं। आज भी हिन्दुस्थान के सीमावर्ती प्रांत का नाम 'सिन्ध' है और वहाँ के लोग 'सिन्धी' कहे जाते हैं। इस विपय को विस्तारपूर्वक जानने के लिये में आप लोगों से अपनी लिखी 'हिन्दुत्व' पुस्तक पढ़ने का आग्रह करहँगा। १९३

### हिन्द्-समा ग्रह्भाः साद्या है

उपरोक्त व्याख्या के आधार पर हिन्दू धर्म और हिन्दुत्व— इन दोनों शब्दों में महान अन्तर है। हिन्दू धर्म का सम्बन्ध हिन्दुओं को प्रथाओं और मर्यादाओं के साथ है जो कि हिन्दुत्व का एक अंगमात्र है, परन्तु हिन्दू सभा की भित्ती हिन्दू धर्म पर नहीं, हिन्दुत्व पर खड़ी है। यदि महासभा हिन्दू धर्म की ही प्रतिनिध संस्था होती तो इसका नाम 'हिन्दू धर्म महासभा' होता, परन्तु इसका नाम तो 'हिन्दू महासभा' है, क्यांकि यह हिन्दू राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्था है। हिन्दुओं के धर्म को ही नहीं, प्रत्युत उन की सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसिलये जो लोग महासभा को धार्मिक संस्था समसते है वे भारी राजती करते हैं।

की बीर सावरकर लिखित 'हिंदुत्व' हमने बहे सुन्दर रूप में प्रकाशित किया है जिस में स्वातन्त्रय-बीर सावरकर का संपूर्ण जीवन चरित्र भी दिया हुआ है। सूल्य एक रूपया।

<sup>—</sup>राजपाल एएड सन्ज, सरस्वती आश्रम, श्रनारकली, लाहीर।

कुछ सजान 'हिंदू सभा एक राष्ट्रीय संस्था है' इसना सुनकर ही चौंक उठते हैं और मुक्त से प्रश्न करते हैं कि हिन्दू लोग जो जीवन के विविध होत्रों में इतनी भिन्नता रखते हैं क्या वे सवस्य एक राष्ट्र हैं ? ऐसे लोगों को मेरा उत्तर है कि संसार में ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें नरल, आषा, धर्म और संस्कृति की पूरा समानता हो। किसी भी जाति की राष्ट्रों में गणना धर्म, भाग शादि की एकता पर आशित नहीं है, अत्युत इन्हीं बातों में दूपरे राष्ट्रों से प्रथक्ता पर निर्भर करती है। वे लोग जो हिन्दु ओं को एक राष्ट्र मानने से कतराते हैं वे ही घेट निटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूप, जर्मनी आदि देशों को प्रसन्तापूर्वेक एक राष्ट्र मानते हैं। इन देशों की राष्ट्र सानने में क्या आधार है ? इंग्लंड का ही उदाहरण लीजिये। यहां तीन भाषायें बोली जाती हैं। नस्त और रक्त की विवमता भी यहाँ विद्यमान है। भूतकाल भें वहाँ के लोग परस्पर ख्नी लड़ाइयों में भी व्याप्त रहे हैं। यदि आप यह कहें कि इन विपमताओं के होते हुए भी अंगरेज एक राष्ट्र हैं क्योंकि उनकी भाषा, संस्कृति और उनका देश एक हैं, तो ये बातें हिन्दुओं से भी पाई जाती हैं। हमारा देश-हिन्दुस्थान एक है जिसे विधाना ने बड़ी निप्राता से एक इकाई बनाया है। हमारी भाषा संस्कृत है जो सब ग्रांतीय भाषाओं की जननी है। अनुलोस और प्रतिलोम विवाह के कार्या हमारा रक्त भी मनु के समय से आज तक एक है। हमारी प्रथाएं और संस्कार, त्योहार तथा पर्व भी एक होते हैं। हमारी परायभूमि भी एक ही है। वैदिक ऋषि हमारी पूजा के पात्र हैं। कालियास और भवभूति हमारे अभर कवि हैं। राम और कृष्ण हमारे महापुरुष हैं। प्रताप और शिवा हम सबके लिये चौरता के आदरी हैं। हमारे शत्रु और मित्र एक हैं। हमने सुख और दु:ख

एक साथ मिल दर मेले हैं। स्वतन्त्रता में हम एक थे और आज परतन्त्रता में भी हम एक हैं। यदि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका—जर्भन, नीप्रो, अंभेज, फींच आदि परस्पर मागड़ालू जातियों के समुदायों से भरा हुआ होने पर भी केवल चार-पांच सौ वर्ष पुरानी संस्कृति के कारण एक राष्ट्र माना जा सकता है तो हिन्हु भों को एक राष्ट्र होने से कीन रोक सकता है? राष्ट्र बनने के लिये जिन योग्यताओं की आवश्यकता है वे सब हिंदुओं में सब से अधिक पाई जाती हैं। जो छुछ थोड़ी सी भिज्ञता हिंदुओं में विद्यान है, वह भी अब लुप्त्राय हो रही है और हिन्दू लोग एक गष्ट्र के रूप में उठ रहे हैं। जब हिंदू स्वतः ही एक राष्ट्र हैं तो उनकी हिन्दुसभा भी एक राष्ट्रीय संस्था है।

हमारे कुछ देशभक्त भाई हिंदुसभा को साम्प्रदायिक संस्था मानते हैं, क्योंकि वह हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती है और हिंदुओं के उचित तथा न्याय द्यधिकारों की रचा करती है। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयता और साम्प्रदायिकता थे दोनों द्यापेत्तिक बातें हैं। क्या प्रपने को 'भारतीय देशभक्त' कहना 'विश्ववन्धुत्व' के सामने हीन भावना नहीं ? यहि हिंदुसभा केवल हिंदूराष्ट्र की प्रतिनिधि है तो क्या कांग्रेस केवल भारतीय राष्ट्र का प्रतिनिधित्त्व करने का दावा नहीं करती ? क्या मानव-राष्ट्र के सम्मुख 'भारतीय राष्ट्र' का विचार ओछा नहीं है ? सचाई यह है कि पृथ्वी हमारी माना है और मानव समाज हमारा राष्ट्र है। इसिलये मानव राष्ट्र के सम्मुख देश विशेष की राष्ट्रीयता का स्थान्दोलन साम्प्रदायिक है और संसार के इतिहास में महान् स्थार्थी का उत्पादक सिद्ध हुआ है। परन्तु राष्ट्र विशेष के लोग

भाषा, धर्म, संस्कृति आदि के कार्ण अन्य राष्ट्रों के लोगों की अपेदा एकता के सूत्र में अधिक निकटता से बंधे रहते हैं, इस लिये वे लोग अपने राष्ट्र की रचा को सर्वप्रथम कर्चांच्य समसते हैं। बिलफुल यही बात हिन्दुसभा के विषय में भी कही जा सकती है। संसार का कोई भी आन्दोलन केवल इस लिये साम्प्रदायिक नहीं कहा जा सकता, कि वर् सम्बद्ध विरोप का प्रतिनिधिच्य करता है, प्रत्युत बह दोपी तब होता है जब बह दूसरे सम्प्र-दायों के प्रति आक्रमणात्मक हो जाता है। इस आधार पर भी हिन्दुसभा का आन्दोलन पूर्ण राष्ट्रीय है। जिन्दुमभा, हिन्दू-राष्ट्र की प्रतिनिधि संस्था होते से हिन्दुओं का पुनस्त्यान चाहती है। इस देश के साथ निस्ती घनिष्टता से हिन्दुओं का भविष्य बंधा हुआ है उतना अहिन्दुओं का नहीं है। अहिन्दुओं में विशेपतया मुसलमान इस देश से हिन्दुओं के समान प्रेम नहीं करते। उनके लिये इस देश में उत्पन्न होना कोई विशेष सहस्य नहीं रखता। उनके मुख सदैव मका और मदीना की ओर सुड़े रहते हैं। परन्तु, हिन्दुओं का पितृभूमि के साध-साथ पुण्यभूमि भी यही देश होने से अनका सर्वस्य ही दिन्दुस्तान है। इसीलिये हिन्दुओं में देश का दर्द अधिक पाया जाता है। और मुसलमानों को छापने पड़ोसी-हिन्दू की अपे हा अरव और पैलस्टाईन की अधिक चिंता रहती है। यही कारण है कि स्वतन्त्रता के संपाम में हिंदू सीनकों की संख्या ही अत्यधिक दिखाई देती है। हिंदू ही फॉसी पर सूले। हिंदू ही अंदमान में सड़े और हिंदू ही कारागारों में बंद हुए। आज कांग्रेस की भी जो राक्षि है वह सब हिंदुओं के ही कारए है। इसी से हिंदूसमा 'हिंदू' और 'भारत' दोनों शब्दों को पर्याय

ममफनो है। इमारे लिये 'हिंदूराष्ट्र' और 'भारतीय राष्ट्र' एक ही अयं राजने हैं और हिंदू राजनीति तथा भारतीय राजनीति का अभिप्राय भी एक ही होता है। इस द्शा में हमारे लिये Indian Independence का मतलब हुआ—हिन्दू राष्ट्र की स्वतन्त्रता, जिसमें हम अपने धर्म, संस्कृति आदि का पूर्ण विकास कर सकें। भौगोलिक दृष्टि से तो भारत देश औरंगज़ेब के समय भी स्वतन्त्र था, परन्तु वह स्वनन्त्रता हिन्दू राष्ट्र के लिये मृत्यु-तुल्य थी। इसीलिये राणा सांगा और राणा अताप, गुरु गोबिन्द और बंदा बहादुर शिवाजी और बाजीराव िंद्राज्य की स्थापना के निमित्त सामरण जूमते रहे और अन्त में मगडों. सिक्खों और राजपूतों ने मुसलमानों के प्रमुख से इस पुण्यत्तेत्र को छुड़ा कर हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। क्या हमारा इतिहास यह नहीं बताता कि केवल भौगोलिक स्वाधीनता ही दिंदुओं के लिये स्वतंत्रता नहीं हो सकती ? हमें हिन्दुस्तान इस लिये ज्यारा है क्योंकि यह हिन्दुओं का अपना घर है। अन्यथा भूमि की हिष्ट से सोने चाँदी की खानों से भरा हुआ भारत से भी अधिक समृद्ध देश संसार में मिल सकता है और नदी की दृष्टि से मिसिस्पी भी उतनी ही श्रेष्ठ है जितनी कि गंगा। अन्य देशों के जंगल और पर्वत भी भारत के जंगलों और पर्वतों के समान ही सुन्दर हैं। भार्त हमें इसलिये प्यारा नहीं क्योंकि इसके समान सुन्दर देश संसार में नहीं है, प्रत्युत, यह हमें इसलिये सब से ध्यारा है क्योंकि हमारे पितरों और देवताओं की सूमि यही है। यहीं पर हमारी माताओं ने अपनी गोदियों में बिठाकर हमें दुग्धपान कराया और इसी मूमि में हमारे पिताओं ने हमें अंगुली पकड़

कर चलना सिलाया। यहूदियों और पारसियों पर दृष्टिपात की जिये। जब उनके सामने अपने देश और धर्म का विकल्प उपस्थित हुआ तो उन्होंने देश का त्याग कर दिया, परन्तु अपने धर्म और संस्कृति को लेकर उसदी रहा के लिये सुखपद स्थान की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने चण्या भर जमीन के सुख के धरले अपने धर्म को नतीं बेचा। इसलिये स्वराज्य का अर्थ भूमिखण्ड की स्वतन्त्रता ही नहीं हैं। हिन्दुओं के लिये हिन्दुस्थान तभी स्वतन्त्र समस्ता जायेगा जब हमारे धर्म, संस्कृति, सापा और प्रथाओं को पनपने का सुयोग्य अवसर उसमें रहेगा। हिन्दुत्व की खोकर उसकी लाश पर खड़ा किया हुआ स्वराज्य हमें कदाणि मान्य नहीं हो सकता।

#### यलपातों की समस्या

महासमा चाहती है कि भारतीय राष्ट्र विशुद्ध भारतीय बने। नौकरी, पद, टैक्स, बोट, किसी भी विभाग में धर्म और नस्ता-विशेष के कारण किसी भी व्यक्ति से पद्मपात न किया जाये। योग्यता के आधार पर ही सब से व्यवहार किया जाये। संसार के अन्य देशों की भाँति बहुमत की भाषा और तिष ही राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय तिष होनी चाहिये। एक व्यक्ति को एक ही वोट, यही हमारा न्यायसंगत सिद्धान्त है। यही हिन्दुस्थान का राजनीतिक आदर्श है। क्या इससे अधिक राष्ट्रीय हिन्दुस्थान का राजनीतिक आदर्श है। क्या इससे अधिक राष्ट्रीय हिन्दुस्थान को गाँग तो यह है कि मैं स्पष्टतया घोषित कहाँ कि हिन्दुसभा का दृष्टिकोण कांग्रेस की वर्त्तमान नीति से कहीं अधिक राष्ट्रीय है। हिन्दू लोग उस से अधिक छठ नहीं चाहते जो उन्हें इस देश के नागरिक

होने की हैं। से यत से प्राप्त होना चाहिये। यद्यपि हमारा इस देश में बहुमत है तो भी बहुगत के नाते हम कोई विशेषाधिकार नहीं चाहते। क्या मुसलमान ऐसे भारतीय राष्ट्र में सम्मिलित होने को तैयार हैं ? क्या वे इस बात के लिये उद्यत हैं कि मुसलमान होने के नाते वे किमी प्रकार की रियायत न मांगेगे ? क्योंकि उनका मायलमान होना कोई पुण्य का चिह्न नहीं है और हिन्दू होना कोई पाप कमीं का फल नहीं।

#### मुसल्पानों की अराष्ट्रीय चालें

हमारे सीभाग्य से मि० जिला और उनकी लीग से अपने इरादे प्रकट कर दिये हैं। में उन्हें इसके लिये धन्यवाद देता हूं। संदेहात्मक मित्र की अपेदा प्रकट शतु अच्छा होता है। याज तक सुसलानों की मनोवृत्ति बताने में हमें कठिनता होती थी. परन्तु अब उन्होंने अपनी मनोदशा का स्वयमेव दिग्दर्शन वरा दिया है। मुस्लिम लीग शुद्ध उर्द को भागत की राष्ट्रभापा बनाना चाहली है। वे 'बन्देमातरम्' गीत को सह नहीं सकते हैं। कांग्रेस ने सुसलमानों को खुश करने के लिए इसकी काट-छाँट कर दी, परन्तु सुसलमानों को 'बन्देमालरम्' शब्द ही सहा नहीं है। वे तब तक यानुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि कोई मुसलमान ही पाकिस्तान की प्रशंसा में गीत नहीं बनाता। एकता के चकर में पड़े हुए कांग्रेसी यह नहीं समकते कि हिन्दू-मुस्लिम एकता में क्कावट एक-दो गीत अथवा दो-चार शब्द नहीं हैं। यदि ऐसी ही बात रहती तो हम एकता के लिये दर्जनों गीत और संकड़ों शब्द स्याग सकते थे, परन्तु हम जानते हैं कि यह प्रश्न इतनह सीधा नहीं है जितना कि हमारे कांग्रेसी गित्र सममते हैं।

मुसलानों का वास्तविक उद्देश्य इस देश में फिर से मुस्लिम गाडय कायम करना है। गीत आदि का विरोध तो उपके बाह्य चिह्न हैं। हिन्द्र सभा के प्रधान होने के नाते में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम इस बान को किसी भी दशा में न होने देंगे। क्यों कि ऐसा करने से इसमें न केवल हिन्दुओं का ही भला है, अपितु, राष्ट्र की भलाई भी इसी में है। हमारी इस चेतावनी को सुन कर मीलवी फजलुल हक ने बङ्गाल के प्रधान मन्त्री के आसन से हिन्दुओं को धमकी दी है कि मैं अपने आन्त में िन्दुओं को सज़ा दूँगा। बङ्गाली हिन्दुओं के वलिदान से याज भी० हक ने जिस पद को प्राप्त किया है उसी पद से वह हिन्दुओं को धमका रहा है; परन्तु उसे निध्यय जानना चाहिये कि बड़ाली टेढ़ी खीर हैं। उन्होंने लार्ड कर्जन जैसे हठीले ब्रिटिश अधिकारी को घुटने टिकाये हैं। यदि भी० हक ने वज्ञाली हिन्दुओं पर किसी प्रकार का अत्याचार किया तो महाराष्ट्र के हिन्दू अपने यहां उसका बदना लेने से न चूकेंगे। हम ईट का जवाब ईट श्रीर पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। साम्प्रदायिक निर्णय छोर फिडरेशन के विषय में मुसलमानों का रुख विश्वविदित ही है। आज तो वे पाकिस्तान की स्थापना के लिये हमारी भारत-माता का अंगच्छेद ही करने पर उतार हैं। में कहना हूँ -खबरदार! हिन्दुओं की दुदेशा सोचने से पूर्व और इन्तेव की कथा याद करो। दिल्ली के राजसिंहासन पर बैठ कर भी वह अपने मनोरथ पूर्ण नहीं कर सका था। इसके विपरीत उसने अपने ही हाथों से अपनी कवर छोदी थी। निश्चय ही जिला और हक वह वरने में असफल होंगे जिसे और इनेव नदीं कर सका था।

#### एकता तमें। होगी जब मुसल्यान चाहेंगे

हिन्दुओं को सगस लेना चाहिये हि इस स्थिति का मुख्य कारण हिन्दुओं का एकता के लिये पागल बनना है। जिस दिन से हमने मुसलनानों को बनाया है कि तुम्हारे बिना स्वगाज्य नहीं भिल सकता उमी दिन से एकता होनी अमस्भव हो गई है। जब कोई बहुमत जाति यपने स्वाभिमान को वेच कर अल्पमत जाति के चरणों में गिड़ गिड़ ती हैं तो वह न केवल उस देश में अल्पगत जाति का प्रभुत्व ही स्थापित करती हे, प्रत्युत बहुमत जातिका सर्वनाश ही कर डालती है। इसी का परिणाम है कि धाज सुसलमान यह धमकी दे रहे हैं कि हम तब तक हिन्दुओं से न मिलेंगे जब लक हमारी मांगें न मानी जायें! हिन्दू लोग इस स्थिति में स्पष्ट चा गए। कर देवें — "बन्धुओ ! हम के वल उस ' अकार की एकता के इच्छक हैं जिससे एक व्यक्ति का एक ही वोट के मिद्धान्त पर ऐसे भारतीय राष्ट्र की सृष्टि होगी जिसमें धर्म, जाति, सापा, रंग आदि के कारण किसी से पक्षात न किया जायेगा।" मुसलमानों की राष्ट्र-विरोधी मनोवृत्ति का ध्यान रखते हुए 'व्लॅंक चैक' हम कदापि न देंगे। हम ऐसा स्वराज्य लायेंगे जिसमें हमारा 'स्वत्व' सुर दित रहेगा। हम अंगरेज़ों से इसलिये नहीं लड़ते कि इस देश के स्थामी मुमलगान यन जायें। हम अपने घर के स्वामी स्वयं बनना चाहते हैं। हिन्दुत्व की खोकर प्राप्त किया हुआ स्वराज्य आत्म-ह्त्या के तुल्य है। इसलिये भविष्य में हिन्द्-मुस्लिम एकता के लिये हमाग फार्मूला इस प्रकार होना चाहिये-यदि तुम आते हो तो तुम्हारे साथ, यदि नहीं आते तो तुम्हारे बिना ही, और यदि विरोध करते हो तो उसके होते हुए भी हम हिन्दू लोग स्वराज्य की लड़ाई उसी प्रकार जारी रपखेंगे जिस प्रकार हम भूतकाल में लड़े हैं।"

जहाँ तक मुगलमानों के अतिरिक्त अन्य जातियों का प्रश्न है. उन से एकता करने में कठिनाई नहीं है। पारमी लोगों ने दादा आई नारोजी से लेकर मेहम कामा पर्यन्त स्वतन्त्रता की लड़ाई में अपना पूर्ण सहयोग अदान किया है। ये लोग न धर्मान्ध हैं श्रीर नांही धिरोधी हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये हिन्दु शों के निकट हैं। यही बात कुछ हद तक ईसाइयों के लिये भी कही जा सक्तो है। यदापि स्वासन्त्रय-संपाम में इनका योग कम रहा है, तथापि ये हमारे उद्देश्यों में रोड़ा भी नहीं बने हैं। इनमें धर्मान्धना भी बहुत नहीं है और ये बड़े मिलनसार हैं। यह देयों की संख्या अत्यलप है और वे हमारी आकांचाओं का विरोध भी नहीं करते हैं। एँग्लो-इंडियन लोगों को उनकी संख्या से बहुत अधिक अधिकार मिले हैं। रवतन्त्रना प्राप्त होते ही यह अन्याय दूर कर दिया जायेगा। परन्तु गुसलमान इन सब अल्पमतों से भिन्न प्रकार के हैं। ये लोग जिस किसी प्रकार हो, इस देश में मुस्लिम राज्य स्थापित करने के इच्छक हैं। इसलिये इनके साथ मिलते हुए हमें सदा जागरूक रहना होगा।

### कैवल हिन्द्रवाभिमानियों की बीर दो

ऐसी दशा में में आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग हिन्दू के नाते जीना सीखें। हिन्दू नाम से घबराना छोड़ दें। हिन्दू होना कोई देशद्रोहिला नहीं हैं। राम, कृष्ण, शिवा और घताप की जाति में उत्पन्न होना कोई अपमान की बात नहीं

है। इस सूर्यमण्डल के नीचे हम भी इस देश में हिन्दू की हैसीयत से शक्तिशाली जानि के रूप में जीना चाहते हैं। इसलिये शुद्धि आन्दोलन को पुनर्जायत की जिये। इससे हमें न केवल धार्मिक लाभ ही होगा. अपितु राजनीतिक सहयोग भी मिलेगा। पारस्परिक संगठन में तत्पर हो आइये। जो कुछ थोड़ी सी राजनीतिक शिक्ति थापको प्राप्त हुई है, उस पर अब्बा कीजिये। मुसलमान चुनाव में केवल उन्हें ही चोट देते हैं जो पक्का मुसलमान होता है और मुस्लिम हिलां की गदा का बचन देता है। परन्तु हिंदू म्खितावश उन्हीं को अपना प्रसिनिधि चुनते हैं जो अपने को हिंदू कहते हुए सकुचाते हैं किंतु मुसलगानों के सम्मुख हिंदु हों के न्याय्य अधिकारों को नेचते हुए जिन्हें तिनक भो संकोच नहीं होता। इसी से आज मुस्लिम लीग की इतनी शक्ति बन गई है भौर हिंदु: यों की उपेद्या होने लगी है। यदि आप चाहते हैं कि हिंदुओं के हिलों की रसा हो तो आप लोग केवल उन्हें ही चुनावों में वोट हैं जो अपने में हिन्दू कहने में गर्व समम्बं और हिन्दू हितों की रचा के लिए यचनबढ़ हों। इस प्रकार सचे हिंदुओं को जब आप चुनेंगे तो वे साल पान्तों में मंत्रिमरहल बना कर उसी प्रकार हिंदू हितों की रहा। करेंगे जिस प्रकार सुस्लिम संजि-सरडत मुसलिम हितों की करता है।

हमारा भूत उउउन्ल था, भविष्य भी उउउवल होगा

श्रन्त में भें आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप अपने में हिम्मत न हारें और टढ़ आत्मविश्वास रक्खें तो वह ' सब मैदान जो हम खो चुके हैं शोध ही पुनः हस्तगत किया जा सकता है। हम में आज भी ऐसी जीवनीशिक विद्यमान है जो संसार की अन्य किसी भी जाति में नहीं हैं। हमने प्रागितिहासिक काल में दैत्यों और असुरों को हराया था। इस जीवन-संमाम में बड़ी-बड़ी जातियाँ समाप्त हो गई, किन्तु हम हिंदू लोग किसी अलोकिक शिक्त की महिमा के कारण आज भी करोड़ों की संख्या में जीवित हैं। प्रत्येक जाति के जीवन में चढ़ाव-उतार आया ही करते हैं। वह इंगलैएड जो आज संसार भर पर साम्राज्य स्थापित किये हुए है एक दिन वह भी रोमन लोगों की साम्राज्य-लिएमा का शिकार हुआ था। हमें भी बडी-बड़ी आपदायें सहनी ही पड़ेंगी और उन पर विजय भी पानी होगी। श्रीक लोग सिक-दर के नेतृत्व में उस समय समस्त संसार पर दूर पड़े, परन्तु पे हिन्दुस्तान को न जीत सके। चन्द्रगुप्त मीय्ये खड़ा हुआ और उसने भोकों को बुरी तरह परास्त करके उन पर अपनी सांस्कृति ह श्रीर राजनीतिक छाप बिठा दी। तीन शताब्दि बाद हुण लोग टिङ्की दल की तरह दूर पड़े। समस्त चोरप और आधा एशिया उनके चरणों में पड़ा था। रोमन साम्राज्य को उन्होंने छिन-भिन्न कर दिया। दो सौ वर्ष के निरन्तर युद्धों के पश्चात् अन्त में चीर विक्रमादित्य के लेल्त्य में हमले हुणों को भी मार भगाया। यशोधमां और शालिबाइन की शिक्तशाली सेनाओं ने शकों की कुचल डाला। आज वे शक हूण इत्यादि वहां हैं ? उनके तो नाम भी आज लुप हो गये हैं। इसके शतान्दियों बाद सुसलमानों ने हम परं हमला किया। वे विजयी हुए और उन्हों ने अपने राज्य स्थापित किये, परन्तु शिवा जी की उत्पत्ति के समय युद्ध के देवता ने पदा हमारा साथ दिया। हमने उन्हें अनेकों संप्रामों में परास्त किया। उनके नवाबों, शाहों और वादशाहों को घुटने टिकाये और अंत में पानीपत संधाम में हिंदू सेनापति भाक जी पेशवा ने सुगल सिंहासन के ही दुकड़े कर दिये। मगराजी शिंदे ने मुगल सम्नाट को केदी ही बना लिया था। एक बार फिर से इस देश में हिंदू राज्य स्थापित हो गया था। मुसलमानों से छीने हुए प्रदेशों को अभी हम ठीक तरह सम्भाल न मके थे कि अंगरेज आ धमके और उन्होंने सब प्रदेश हम से जीत लिये। यद्यपि हम लड़ाई हार चुके हैं. परन्तु हमने हिम्मत नहीं हारी है। हम युद्ध में परास्त हुए हैं. परन्तु हमने मैदान नहीं छोड़ा है। हम युद्ध में परास्त हुए हैं. परन्तु हमने मैदान नहीं छोड़ा है। हम युद्ध में परास्त हुए हैं. परन्तु हमने मैदान नहीं छोड़ा है। हमारा स्वातन्त्र्य संधाम जारी है। कीन जानता है कि अगला साग्यशाली प्रधान हिंदुसभा के अध्यक्त पद से यह घोषणा करता हुआ सुनाई दे— 'जिस प्रकार हमने प्रीकों, शकों, हूणों और मुगलों को पछाड़ा था और इस सारत भू को बंधनमुक्त किया था छमी प्रकार हमने अंगरेजों से भारत भू को बंधनमुक्त किया था छमी प्रकार हमने अंगरेजों से भी अपनी भारत भूमि स्वतन्त्र करा ली है। हिंदुराष्ट्र की पताका आज गर्न से हिमाचल के शिखरों पर तहरा रही हैं। आज हिंदुस्तान स्वतन्त्र है और हिंदुत्व विजयी हुआ है।"

यद क्याश्व्यान हिन्द्-राष्ट्रपति वीर साबरकर ने श्रहमदायाद में श्रीखल भारतीय हिन्दु महासभा के श्रध्यच पद से दिया था

चक सौ इकतीस

# विशाल्या वाते

[स्व॰ देशभक्त सा॰ हरस्याल जी]

मुक्ते यह सूचना मिली है की कितपय देशमक मुसलमानों ने मुक्ते 'प्रमत्त' या पागल की उपाधि दी है, क्यों कि मैंने हिंदू-मुस्लिम वाद-विवाद के विषय में श्रयने तुन्छ भावों को प्रकट किया है। मैं इस 'प्रमत्त' की उपाधि को सहब स्वीकार करता हूँ। मैं स्वदेश से दूर वैठे हुए कुछ व्यक्तिगत भावों को प्रकट करना चाहता था। मैंने केवल विद्वत्ता के दृष्टिकीण से इस प्रश्न पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। सम्भव है ये विचार श्रमुख श्रीर निराधार प्रमाणित हों श्रीर यह भी सम्भव है कि इन भावों श्रीर विचारों में भारत की स्वाधीनता का रहस्य छिपा हो। यह भविष्य की बात है। कीन बता सकता है कि कब श्रीर किस प्रकार

एक सो बत्तीस

स्वराज्य पाप्त होगा ? स्वदेश प्रेमी, इतिहास और राजनीति शास्त्र का अध्ययन करके अपनी-अपनी योजनाएँ प्रस्तुत कर सकते हैं। रोग एक है, चिकित्सक बहुत हैं। देखें किसकी औषधि सफल होती है ?

इस विषय में निरर्थक कोसने और व्यक्तिगत आहोपों की आवश्यकता ही नहीं। एक युक्ति के समत्त दूसरी युक्ति प्रस्तुत करनी चाहिये ताकि भली भाँति वाद-विवाद-पूर्वक विचार किया जा सके। तात तो गधा भी मार सकता है।

इसके अतिरिक्त में तो वास्तव में पागल हूँ और कुछ प्रति-शत हिंन्दुओं को भी अपने साथ पागल बनाना चाहता हूँ। यदि एक करोड़, केवल एक करोड़ हिंदुओं के मन और मस्तिष्क में मेरी अपेद्या आधा भी पागलपन आ जाये को हिंदू जाति न केवल समस्त भारत और काबुल का राज्य ते लेगी अपितु पूर्वीय अफ्रीका, किजी, मारीशस आदि देशों पर भी आधिपत्य जमा लेगी। यही हिंदू सङ्गठन के पागल भक्तों और सेवकों का आदर्श होना चाहिये।

निस्तन्देह में तो हिंदू नवयुवकों को वीरों और योद्धाओं के उस ऐश्वर्यपूर्ण पागलखाने में प्रविष्ट कराना चाहता हूँ जहां त्याग को लाभ, निर्धनता को धन और मृत्यु को जीवन समभा जाता है। मैं तो ऐसे ही पक्के पूर्ण और पवित्र पागलपन का प्रचार करता हूँ। इसीलिये इस 'पागल' की उपाधि का सम्मान करता हुआ इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ।

हिंदू-संगठन के पुनीत आंदोलन की उन्नति हो रही है। हिंदुसभाएँ लग रही हैं। बस, यही स्वाधीनता का मार्ग है। यही स्वराज्य की सीधी राह है। इससे दासता की बेड़ियां कट जायेंगी इससे हिंदुस्तान के और पंजाब के इतिहास में एक नये युग का धारम्भ होगा। इसी के लिये पंजाब की पुण्यमुमि ने आज इस कायरता और बाक् पदुता के समय में भी शहीद और शुर्वीर इसका किये हैं।

परन्तु क्या यह आन्दोलन कोई नया आन्दोलन है ? क्या यह क्रांति आज आरम्भ हुई है ? क्या हम लोग इसके जन्मदाता है ? नहीं, कदापि नहीं। इस आन्दोलन के उत्पादक और जन्मदाता तो वैदिक ऋषि—बालमीकि, व्यास कालिदास, बुद्ध और अशोक, भगवान राम और छुन्ण, श्री गुरु तेगबहादुर और गुरु गोविद्सिंह, वीर वैरागी, शिवाजी, महाराजा रणजीतसिंह, महाराणा प्रकाप, छत्रसाल, दुर्गादास राठीर और स्वामी श्रद्धानंद हैं।

यह आंदोलन हजारों वर्षी से चला आ रहा है। हाँ, पंजाब में बहुत शताब्दियों तक यह आन्दोलन निर्वल हो गया था। तब गुरु तेराबहादुर ने इसे पुनर्जीवित किया और उसके अनुयायियों ने इसे सफलता का मुकुट पहनाया। सन् १८४५, ४६ की पराजय के पश्चात् यह आंदोलन कुछ दब सा गया यदापि गुरु रामसिंह के अनुयायियों ने चेतावनी भी दी। अब फिर यह आन्दोलन उसी पवित्र कार्य की पूर्ति के लिये आरम्भ किया गया है ताकि गुरुओं का जीवन-उद्देश्य सफल हो और इस पावन मातृमुमि पर हिंदू स्वराज्य-सुख-सम्पत्ति का उपभोग कर सकें।

हम हिंदू स्वराज्य और शुद्धि हारा ही स्वदेश को सदैव के लिये सुख शांति और एकता रूपी धन से धनी कर सकते हैं। रोष लीपापोती न्यर्थ की विडम्बना है। वह केवल उस कथी भीति की नाई है जो वर्षा से बैठ जायेगी। मैं इंके की चोट कहता

हूँ कि हम हिन्दुस्थान में भी हिंदू स्वराज्य प्रतिष्ठित करेंगे और हिंदु-स्थान को ऋषियों का शुद्ध भारत बनायेंगे। में यह घोपणा करता हूँ, जिनके कान हों वे सुन लें, हों सब मतावलम्बी सुन लें। क्या कुलिया में गुड़ फूट सकता है ? कानाफुसी और भूठी बातों से इतने विशाल देश के राष्ट्रीय-आंगोलन को सफलता मिल सकती है ? यह असम्भव है। हिन्दू स्वराज्य और शुद्धि के आद्शीं को एक बार नहीं, दो बार नहीं, प्रत्युत, शत बार दुहरा कर कहता हूँ कि हिन्दुओं की रचा केवल इसी मार्ग से हो सकती है। परन्तु कुछ एक सावधान राजनीतिज्ञ धीरे से मेरे कान में कहते हैं, "खबरदार, इतना न चिल्लाओ, कहीं मुस्लिम नेता न सुन लें, वे कुद्ध हो जायेंगे. समसौता नहीं करेंगे और कांग्रेस में न आयेंगे। चुप! चुप!! हृदय से तो हम भी तुम्हारे त्साथ हैं. क्योंकि हम भी हिन्दू हैं परन्तु इस अकार खुलमखुला कहने और लिखने से द्वेप बढ़ जायगा और मुसलमान ऋद हो जायेंगे। बस जरा चुन रहो ऐसी बातें कहने की क्या आवश्यकता है ?"

मेरा उत्तर स्पष्ट है, मेरे अन्तरातमा का यह सन्देश है, मुमें न मुसलगानों से सम्मौता करना है और न कांग्रेस के जलसे में जाना है। मुम्ने न ऊपरी दिखावें से काम है, न पत्रों के सम्पादकों का भय है। मेरे अन्दर एक दृढ़ विचार है और यहां मेरा स्पष्ट कर्तव्य है। यदि हिंदू जाति के राख के देर के नीचे कहीं जरा भी सुलगती हुई चिनगारी शेष हैं तो उस पर फूँक मार-मार कर ऐसी प्रचण्ड जवाला अपन कर दी जाये जिसमें हमारी दासता और दिस्ता, दीनता और हीनता सदैंन के लिये जल-भुन कर भस्मीभूत हो जाये।

भारतवर्षं यदि ईसाई हो जाय या छुछ और बन जाय तो 'हमारा भारत' नहीं रहेगा। जब हमारी ऋषि-भाषा, हमारा इति-हाम, हमारे पर्व और टमेहार, हमारा नाम और हमारी संस्थाएँ यहां नहीं रहेंगी तो हमारी बला से इस देश में कोई बसे। यदि हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान नहीं रहेगा तो हमारी जातीयता नष्ट हो जायेगी।

बुलवुल ने आशियाना चमन से उठा लिया। उसकी बला से बूम रहे या हुमा रहे।।

स्वराज्य के लिये मुसलमानों की सहायता की अपेना क्यों है ? मेरा यह प्रश्न है। यदि कुछ देशप्रेमी यह कहें कि केवल हिंदुओं के बल में स्वराज्य नहीं मिलेगा, तो इस बात का क्या प्रमाण है कि हिंदू और मुसलमान मिल जायेंगे तो स्वराज्य अवश्य ही मिल जायेगा। यह भी कुछेक कांप्रेसी नेताओं की मनमानी बात है। सन् '४७-४८ में हिंदु और मुसलमानों का ऐक्य था तब कीन सा तीर मार लिया ? दोनों को पराजय मिली। विलाफत आन्दोलन के समय बड़ा एका था, तब क्या स्वराज्य मिली।

में कहता हूँ कि यदि हिंदू स्वयं अपनी रियासत नहीं बना सकते तो दूसरे की सहायता से कुछ भी लाभ न होगा। दोनों ही असफल होंगे और यदि हिन्दू स्वयं अपना स्वराज्य से सकते हैं तो दूसरों की सहायता की आवश्यकता ही क्या है ?

में इस घातक भावना के विरुद्ध हूँ कि 'हिन्दू स्वयं स्वराज्य नहीं ते सकते"। मैं अपनी प्रवल आवाज उठाता हूँ कि यह विचार हिंदुओं के लिये हलाहल विष है।

हिंदु के आदर्श को छोड़ देना अपनी राष्ट्रीय आत्मा का

एक सो छत्तीस

हनन करना है। हिन्दु श्रों से यह न कहो कि छन्य जातियों का साहाय्य त्रावश्यक है, प्रत्युत उन्हें यह सिखाछो कि यदि श्रम्य मतायलम्बी सहायता देना भी चाहें तो उसे स्वीकार न करो। यह स्वराज्य का कठिन मार्ग है। जिसे अपने बाहुबल पर विश्वास है उनकी विजय होगी। जो श्रम्य से संधि और सममौते करता फिरता है और अपनी मान-मर्यादा का मान नहीं करता, वह छोर उसके विजातीय संगी-साथी सब मारे जायेंगे। जब बिगाने लोग प्राचीन भारत को सब संखाओं का निरादर करके फारसी छोर श्रर्थी सभ्यता का भारत में प्रचार करते हैं, तो हम उनके साथ मिल कर काम नहीं कर सकते।

हिन्दुओं की अनियमता, मूर्बता और मूहता की भी कोई सीमा तो होनी चाहिये। यदि हिन्दू प्रनिवर्ष रामचन्द्र का त्योहार मनाते हैं तो उनको उन विरोधियों से अवश्य दूर रहना होगा जो रामचन्द्र का नाम हिन्दुस्थान की पुण्य मूमि से पूर्णत्या मुला देना चाहते हैं। यदि हिन्दू संस्कृत और साहित्य से प्रेम रखते हैं तो उन सज्जनों से उन्हें अवश्य यह सब कुछ स्पष्ट निवेदन करना होगा जो फारसी और अरबी साहित्य को हिन्दुस्तान में प्रविष्ट कर रहे हैं।

हिन्दुओं को छछ तो अपने नियमों और सिद्धान्तों का पालन करना चाहिये। सच बात तो यह है कि हिन्दुओं को अपने सिद्धान्त या संस्था से प्रगाद प्रेम नहीं है। वे फारसी पढ़ने पर भी तैयार हैं। उद्देश्य केवल रुपया है। जब तक इन्हें रुपया मिले और उनकी जान बची रहे, बच्चे भले ही नष्ट हो जांय, तब तक ये सुखी हैं। राष्ट्रीय या धार्मिक सिद्धांत जायें भाड़ में।

इसी कारण इन्हें राष्ट्रीय स्वाधीनता असम्भव दीख पड़ती है।

में उस रोग उपचार बता देता हूँ, वह यह कि अपनी राष्ट्रीय संस्थात्रों से प्रेम बहुत बढ़ाया जाये। अपनी भाषा, अपना इतिहास, अपने त्योहार, अपने महापुरुप, अपना वेष, अपना आहार-व्यवहार इत्यादि अपनी हिन्दू संस्थाओं के प्रति जिलना प्रेम उत्पन्न किया जायेगा, उतना ही दूसरों की सहायता लेना निरर्थक और निर्मूल प्रतीत होगा। जो हिन्दू स्वयं इागा-इागा में अपनी इन प्राचीन संस्थाओं की जड़ काट रहे हैं, उनके साथ किस ध्येय को लेकर काम किया जाय। अब रहा यह ५१न कि क्या यह सम्भव है ? इसका उत्तर यह है कि 'प्रत्येक मनुष्य को अपने साहस और सामध्ये के अनुकूल ही चिंता होती है।" कोई भी उच और कठिन आदर्श केवल उन आत्माओं की बुद्धि में आ सकता है जो बहुत त्याग करने पर उद्यत हों। बास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपनी अन्तरात्मा को देखकर ही कह सकता है कि अमुक कार्य सम्भव है अथवा असम्भव। जिन कायर और स्वार्थ-परायगा हिन्दुओं को केवल ''होगा वही जो राम रचि राखा" करना आता है, उनके लिये सब कुछ कठिन है। उनकी सम्पति में स्वराज्य-प्राप्ति अत्यन्त ही असम्भव है. क्योंकि हिन्दू और मुसलमान अत्यन्त निबंल और असमर्थ हैं और अंगरेज़ों का भाग्य-सूर्य शिखर पर है।

परन्तु जिन हिन्दुओं के हृदयों में ऋषियों, वीर-योद्धाओं और गुरुओं की शिक्षा काम कर रही है, उनके लिये न केवल हिन्दू स्वराज्य प्रत्युत अफगानिस्तान को जीत लेना भी सम्भव है। यह केवल अपने साहस पर निर्भर है।

# AN GATT

(देश सक लाला हरदयाल जो)

हिंदू संगठन से ही भारतवर्ष में स्वराज्य स्थापित होगा जिस समय मैंने हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर कुछ विचार प्रकट किये थे, उस समय मुम्ते यह बिल्कुल भी ध्यान न था कि सारे इस्लामी समाचार पत्र और कुछ हिन्दू समाचार पत्र भी मेरे लेखों पर इतना ध्यान देंगे और इस प्रकार डीका टिप्पणी करेंगे कि मानों मैंने एक तहरीरी बम फैंक दिया है। इस आन्दोलन से मुम्ते बड़ा आधर्य हुआ है। अब मुम्ते विश्वास हो गया है कि हिन्दुओं में राजनीति का ज्ञान बहुत कम है और मुसक्तमानों में स्वार्थ और मुँहज़ोरी का कुछ ठिकाना नहीं है।

अस्तु, अब मैं अपना राजनीतिक स्वीकारपत्र (वसीयतनामा)

पक सौ उनतालीस

लिवता हूँ कि जिससे नवयु हों और देवियों को अपना कुछ कर्त व्य ज्ञात हो सके। यूँ तो गुम्ते आशा है कि में बहुत वर्षों तक देश और जगत् की सेवा कर सकूंगा, परन्तु जीवन का कुछ भरोसा नहीं है। न माल्म कब शरीरान्त हो जाय। इस कारण में आज हिन्दू जाति के राजनैतिक आदर्श के विषय में कुछ विचार प्रकट करता हूँ।

सम्भव है कि आज कुछ उत्साह-हीन और देशभक्त भी मेरी निन्दा करें, परन्तु भविष्य में स्वतन्त्र भारत और स्वतन्त्र पंजाब के स्कूलों में यह लेख सड़के और सड़िकयों की पाठ्य पुस्तकों में सिम्मिलित किया जायगा। मैं कहता हूँ कि हिन्दू जाति, भारतवर्ष और पंजाब का भविष्य निम्न चार आदशों पर निर्भर हैं:—

(१) हिंदु (आर्थ) संगठन (२) हिंदू राज्य स्थापित करना (३) इस्लाम और ईसाईमत की शुद्धि (४) अफगानिस्तान और सरहद की विजय और शुद्धि।

# यवनों और ईसाईयों के विदेशी पत

जब तक हिंदू जाति इन चार बातों को पूर्ण नहीं करेगी तब तक भावी सन्तान सर्वथा भयभीत रहेंगी और हिंदू जाति की रचा असम्भव होगी। हिंदू जाति जिसके ६ या १० भाग हैं एक देश में बसती है। इसका एक इतिहास है और इसकी एक भी संस्थाएं हैं। परन्तु यबन और ईसाई इस एकता के फन्दे से बाहर रहते हैं, क्योंकि इनके मज़हब विदेशी हैं और वे फारसी, अरबी और अंगरेजी संस्थाओं को प्रिय सममते हैं। फिर इन दो मतों के अनुयायियों की शुद्धि छुछ इस प्रकार करनी होगी कि जैसे कोई ब्यक्ति आँख से कंकर निकाल कर फैंक देता है। इसके

अतिरिक्त अफगानिस्तान और सरहद का पहाड़ी इलाका पहिले भारतवर्ष का भाग था परन्तु अब यवनों के प्रभाव में हैं। वहां से युद्धप्रिय वीर जातियां आक्रमरा करके हमारी सभ्यता का नाश कर सकती हैं। क्या हिन्दुओं ने इतिहास से फुछ भी शिका अहगा नहीं की है ?

जिस प्रकार नेपाल में हिन्दू सम्यता है उसी प्रकार अफगानिस्तान और सरहद पर भी हिन्दू संस्थायें होनी आवश्यक हैं.
नहीं तो स्वराज्य प्राप्त करना ठ्यर्थ होगा, क्योंकि पहाड़ी जातियां
सर्वदा बीर और भूवी होती हैं। यदि वे हमारी शहु बन जायेंगी
तो देश विलक्षल बेकसी की सी हालत में रहेगा और फिर
नादिरशाह और जनानखाँ का समय आरम्भ होगा। अब तो
अंगरेज अधिकारी सरहद की रन्ना कर रहे हैं, परन्तु सदा सन्
१६१६ ई० न होगी कि हिन्दुओं के देश की रन्ना के लिये समुद्र
पार से अधिकारी आते रहेंगे।

यदि हिन्दुओं की अपनी रहा करनी अभीए है तो उन्हें स्वयं हाथ पाँच हिलाने पड़ेंगे और महाराजा रणजीतसिंह और सरदार हिरिसिंह नलवा की स्मृति में अफगानिस्तान और सरहद की विजय करके सब पहाड़ी जातियों की शुद्धि करनी होगी। यदि हिन्दू इस कर्त्तव्य से विमुख रहे तो फिर भारतवर्ष में यवन राज्य स्थापित हो जारोगा।

शंगरेजों से पहले हिन्दू स्वराज्य

क्या हम हिन्दू इस राजनैतिक वसीयतनामें को कार्यरूप में स्वीकार कर सकते हैं ? क्यों नहीं ? आप भारतवर्ष के इतिहास को पढ़ो और कायरता को छोड़ दो । यह सारा काम हो रहा था, जब अंगरेजी सेना ने गोरखों, सिक्खों और मरहटों को पीछे हटा

एक सी इकताकीस

कर हमारा हिन्दू स्वराज्य हर जिया। देहली में मरहटों का बोल-बाला था छोर गोरखे उत्तर की छोर से हिन्दू राज्य का फँडा लेकर डबल मार्च कर रहे थे। हिन्दू राज्य तो मौजूद ही था, शुद्धि का विचार भी शीछ हो उन्नति पकड़ जाता यदि हिन्दू रियासत छुछ समय तक छोर स्थापित रहती। क्योंकि कोई न कोई प्रभावशाली बुद्धिमान अवश्य सम्मित देता कि अब इस परतन्त्रता के कलड़ को धो डालो छोर यवनों की शुद्धि कर डालो।

### हिन्द् संगठन का कार्य

वास्तव में मैं केवल हिन्दू संगठन के ऐतिहासिक कार्य को प्रचलित रखने के लिए प्रार्थना करता हूं। यह स्पष्ट है कि यदि हम आरम्भ में होनक्ल (Home rule) (बृटिश साम्राज्य के अन्दर स्वराज्य) स्वीकार कर लें तो भी अन्त में किसी न किसी दिन अंगरेज भारतवर्ष से चले जायेंगे क्योंकि कोई जाति सदा के लिये किसी देश पर शासन नहीं कर सकती। यह एक ऐतिहासिक सचाई है। ऐसे राज्य अन्त में किसी न किसी कारण से निवंल होकर नष्ट हो जाते हैं। इतिहास में हम ईरान, रोम, अस्टेरिया, स्पेन, टर्की, मुगल आदि चलवान जातियों के राज्यों का वर्णन पढ़ते हैं, परन्तु आज वे कहां हैं ? इसी प्रकार कुछ काल के पश्चात् अंगरेज़ी राज्य भी अवश्य निवंलता और बुढ़ापे के रोग में पस्त होगा।

# हिन्दुओं की राजनितिक सूल

जब श्रंगरेज भारतवर्ष से चले जाएँगे तो फिर क्या होगा? हिन्दू देशभक्त इस प्रश्न का उत्तर दें। छुछ हिन्दू सममते हैं कि तब भारतवर्ष के मुसलमान श्रीर अफग़ानिस्तान के पठान कांश्रेसी सहस्तुभावों के ज्याख्यानों को पढ़ कर श्रीर बन्देमातरम् का गीत

गाहर हिन्दुओं से प्यारे भाइयों की तरह मिला जायेंने और हिन्दू भी सहदयता से इन यवनों से मिलकर इनके स्वागतम् में लग जायेंगे। परन्तु ऐसे भोले स्वदेश-प्रेमी हिन्दू मनुष्य-स्वभाव को नहीं जानते और न राजनीति को ही भलीभांति सममते हैं। जब तक भारतवर्ष और अक्तगानिस्तान में यवन मत शेप रहेगा. तब तक यवन भाइयों के मुँह में हिन्दुओं की धन-दीलत को देख कर पानी भरता रहेगा, और इनके नेता यवन-राष्य स्थापित करके ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहेंगे। जब तक अफ़रा।निस्तान श्रीर सरहद के लोग मुसलमान रहेंगे तब तक भागतबष को लूटने का विचार इनकी नस २ में भरता रहेगा; क्यों कि साधारण लोग सदा ऐतिहासिक घटनाओं और प्रामी यादगारों के अनुसार आवरण करते हैं। महात्मा गांधी के तीन सप्ताह के व्रत से इस्लाम के तेरह सी वर्ष और अफग़ानिस्तान और भारतवर्ष के युद्ध के एक महस्त्र वर्ष पानी में नहीं वह जायेंगे। इतिहास का जादू महात्मा जी के तप की अपेना वहुत अधिक प्रभाव रखता है। इसलिये यदि हिन्दुओं को संसार की स्वतन्त्र जातियों में अपनी स्थिति को बनाये रखना स्वीकार है तो निम्नलिखित चार बातों को गायजी मन्त्र की भांति करठस्थ कर लेना उचित है, अर्थात् (१) हिन्द् संगठन (२) हिन्द् राज्य (३) पूर्ण शुद्धि, और (४) अफ़ग़ानिस्तान की विजय।

याज पांच हज़ार भील दूर बैठा हुआ पागल यह बात कहता है और आज से एक सो वर्ष प्रधात स्थतन्त्र हिन्दू लड़के और लड़कियां पाठशालाओं में इन शब्दों का पाठ करेंगे। भारतवर्ष का इतिहास अभी समाप्त तो नहीं हो गया है।

# स्वराज्य प्राप्ति के लिये यवनों की आधर्यकता नहीं

यह भी स्मरण रहे कि जो हिन्दू देशभक्त, यवनों की सहायता को स्वराज्य प्राप्ति के लिये आवश्यक समस्ति हैं. वे हिन्दू सङ्गठन के कार्य में कभी भाग नहीं लेंगे या पूरी लग्न से कार्य नहीं करेंगे।

जो महानुभाव एक छोर हिन्दू सङ्गठन का प्रचार करते हैं छोर दूसरी छोर कांग्रेसी विचारों के छनुसार हिन्दू-मुस्लम ऐक्य का दम भरते हैं, वे वास्तव में बड़ी भूल कर रहे हैं। इस अकार न तो हिन्दू मङ्गठन ही होगा छोर न हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य (यि ऐसी एकता को सम्भव भी मान लिया जाय तो) वही हाल होगा कि "दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम।" जो नेता मुमलमानों से एकता करने की धुन में लगे रहते हैं, अनकी सम्मित है कि विना यवनों की सहायता के भारतवर्ष स्वतन्त्र नहीं हो सकता छोर वे यह भी सोचते हैं कि यवनों से वार्तालाप करके छावश्य एकता हो जायेगी। बस, इन दो छमपूर्ण विचारों के कारण ये हिन्दू देशभक अपनी जाति का नाम सुनने से दूर भागते हैं। छोर अब तो महास्मा गांधी जी भी थक कर बैठ रहे हैं।

में केवल यह बताना चाहता हूँ कि जिन हिन्दुओं के मन में हिन्दू-मुस्लिम एकता के विषय में रालत विचार कई वर्षों से जागृत हैं, वे संगठन की तहरोक के विरोधी हैं।

# हिन्द्-प्रस्थित तक्षा असम्भव हु

अब हमारा कर्तव्य है कि इस विषय पर स्पष्ट वार्तालाप करें जिससे भविष्य में ऐसा भयानक दृश्य न देखना पड़े कि हिन्दू नहास मा और प्रसिद्ध हिन्द देशभक्ष प्रथक रहें, केवल इस कारण से कि ने इन्लामी देश हिलेपियों के स्वागत में लगे हुए हैं और अनको साथ लो चलने की प्रतीका में खड़े हैं।

अब इस्लामी गिरोह तो आकर मिलने से रहा परन्तु इनका अपना हिन्दू जस्था इनके साथ सम्मिन्ति होने से हानि उठाएक कीर निर्णल हो जाएगा।

# किन्द्रभी की बुद्धि पर कांग्रेसी परहा

हिन्दुओं की बुद्धि पर जो यह कांग्रे की जरहा पड़ गया हैं उसे दृर कर दो और इन्हें सिवस्कों और अरहतों की संगठन शिक्त की असमत बाद दिलाओ। वे कांग्रे की महानुभाव समकते हैं कि भारतवर्ष का नवीन इतिहास सन् १८८४ ई० में आरम्भ कुआ जब कुछ अंग्रे जी शिक्षा असा किये हुए हिन्दुओं, मुसकमानों और ईसाईगों ने मिस्टर हूम की समाति से एक जित होकर कुछ अस्ताव पास कर दिए और एक विदेशी भाषा का शब्द लेकर अपनी सभा का नाम 'कांग्रे'म' एक दिया। परन्तु मेरे विचारानुसार भारतवर्ष का नवीन इतिहास सन् १६४० ई० और रन्स् १७०० ई० के मध्य आरम्भ हुआ जब सिक्तों में स्वतन्त्रता के विचारों ने जोर पकड़ा और मरहठों ने यवन राष्ट्र की जड़ काएनी बारम्भ की 1 केवल इसी अन्तर के कारण कुछ आरतवासी हिन्दू सभा की सहायता वहीं करते। इनको हिन्दू धर्म की इन ऐतिहासिक घटनाओं से अम नहीं और आरखबर्ष के सिवस्य के विषय के चटनाओं से अम नहीं और आरखबर्ष के सिवस्य के विषय के चन्तर बड़े श्रान्तियुक्त हैं।

एक सी पैताखीस

### सिर्णिम लीम की चालें

राजनैतिक शौर इन ऐतिहासिक युक्तियों को तो पृथक् रहने दो, क्या हिन्द् जाति आजकल के अनुभव से भी कुछ लाभ नहीं उठा सकली है ? हमारी आंखों के सामने यह नाटक विलागया है। सुस्लिम लीग छुछ वपी के लिए कांग्रेस से मिल गई, परन्तु अब फिर जुदा हो गई. और जब बेलगांव में कांप्रेस हुई तो मुसलमान नेताओं ने अपनी लीग का वम्बई में पृथक् उत्सव मनाया। कयों जी! पहिले मिन्नता करके फिर कयों तोड़ दी गई ? विशालहदय स्वदेशिप्रेमी यवन वांग्रेस कार्यकत्तां सुमे अपने यवन भाइयों के इस ठयवहार का रहस्य बतलावें। चहेर्य केवल यह था कि खिलाफ़त की सफलता के लिए हिन्दुओं की सहायता प्राप्त की जावे। जब यह मतलब निकल गया तो फिर प्वेवत् गवनेमेंट हारा अपनी जालि की लाभ पहुँचाने लगे। ये मुसलमान बड़े उस्ताद हैं। अपनी जाति का लाभ पहुँचाने के लिये उचित-अमुचित का धुछ विचार नहीं करते। बेचारे, मोले हिंदू इन नेताओं की खुशामद करते फिरते हैं और धोखे में आ जाते हैं। परन्तु कांग्रेसी नेता यह नाटक देख कर भी छुछ शिन्ता नहीं जीखते। यही बेतुकी होंके जाते हैं। एक बार तोते की तरह यह शब्द रट लिए हैं कि 'हिंदू मुस्लिम एकता आवश्यक है जस जमाना जदल जाये, आकाश फट जाए, हिंदुओं पर अनेकानेक विपत्तियाँ आयं, परन्तु इन नेलाओं की ये ही हठ बनी हुई है।

### समा स्वरात्य मार्ग

मेरी सम्मित में स्वराज्य प्राप्ति के लिए मुसलमानों की एक सी छ्यालीस

सहायता की आवश्यकता नहीं। सारे बाईस करोड़ हिन्दुओं की सहायता की भी आवश्यकता नहीं। इज़लैएड के सारे चार करोड़ निवासी तो भारतवर्ष पर आक्रमण करने नहीं आये थे। केवल कुछ सहस्र अंग्रेजों ने हमारे देश को विजय कर लिया। यहि गोरखों. सिक्खों, मरहठों, राजपृतों और वीर हिन्दुओं में से एक करोड़ का भी सचा सज़ठन हो जाये तो स्वराज्य मिल जायेगा। जब सिक्खों ने पंजाब में हिन्दू राज्य स्थापित किया तो इनकी कितनी संख्या थी। यह बड़ा नियम कभी नहीं भूलना चाहिए कि संख्या से कभी विजय नहीं होती, वरन एकता और साहस से हिंदू-स्वराज्य-दल में केवल मुख्य हढ़ हिंदू देशभक्त समिलत किए जावें। एक करोड़ हिंदू देशभक्तों का सङ्गठन करना ही स्वराज्य का मार्ग है।

## सिवायों और पाहरों के इतिहास का पार

कुछ हिन्दू देशभक मुसलमानों और अपनानों से बहुत हरते हैं। वे समस्रते हैं कि मुसलमान और अफगान भूतों की भाँति हरावने तथा हिन्दू हरपोक तथा निर्मल हैं, पर यह इनकी झुद्धि का भ्रम है। इसके दूर करने का उपाय यह है कि ऐसे हिन्दुओं को एक बार फिक्खों और मरहठों के इतिहास का पाठ करा दिया जाय। सम्भव है उन्होंने केवल उन अन्धकार युक्त शताब्दियों के इतिहास का अधिक मनन किया हो जब राजपूत मुसलमानों से सदा पराजित होते जा रहे थे। परन्तु जब वे सिक्खों और मरहठों के इतिहास का मनन करेंगे तो इनका भय दूर हो जायगा।

#### एक सौ सँतालीस

### श्री श्री राज्य का प्रभान

कैवल ७० वर्ष के अंग्रेज़ी राज्य ने हमें ऐसा भीक बना दिया है कि महाराजा रणजीतसिंह के अकसरों और सिपाहियों के कामों पर कठिनता से विश्वास आता है, परन्तु इतिहास साझी है कि वह भी तेजस्वी अकगान थे जो महाराजा रणजीतसिंह की प्रजा बन कर रहे थें और चूँ न करते थे। हिंदुओं में दिन प्रति दिन सम्पता की शक्ति वह रही है। यहि यवन लोग अधिक सरकारी नौकरियों चाहते हैं; तो उनको मुवारिक हों। इस अपवहार से उनकी जाति निर्वत होनी। जातीय शक्ति सरवारी नौकरियों और कौंसिल के सदस्थों की संख्या पर निर्भर नी हैं, वरन त्यागी सेवकों और बिलदान हुए वीरों की संख्या से जाति का अविष्य जाना जाता है। बस हम पूछते हैं कि क्या मुसलामानों में हिंदुओं की अपैचा अधिक त्यागी सेवक और प्राण न्यौछावर करने वाले वीर उपस्थित हैं ?

इस प्रभका उत्तर हम हिन्दुओं के लिए अधिक संतोप-जनक है, क्यों कि हमारे सम्भुख यह उचादरों है कि भारतवर्ष और पंजाब हमारा देश है, भारतवर्ष के इतिहास पर हमकी। अभिमान है।

## यवनों की शोचनीय दशा

हमारा एक ठिकाना तो है जिसके निम में मझ होकर छलि-वान करें। परन्तु इन बेचारे आधे फारकी, आधे अरबी और आधे भारतीय यवनों के लिए कोई उचादर्श नहीं। ये देश प्रेम से शून्य हैं, क्यों कि सारे भारतवासियों ने यवन का मत प्रहण नहीं किया है और इस कारण यह इस देश को अपना देश नहीं समकते।

एक सौ अइतालीस

बस यही उध्यमाब हम िन्दुओं की बिलदान होने के लिए उधत कर देता है परन्तु यवन लोग इससे शून्य हैं। उनमें केवल मज़हबी प्रेम रह गया है अर्थात इस्लामी इतिहास और कारनामे।

परन्तु मनुष्यों का स्वभाव ऐसा हो गया है कि जो थोड़े से विशालहृद्य यवन नेता हिन्दुओं से सच्चा प्रेम प्रकट करं—तो वास्तव में हम इन पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि समय पड़ने पर इनका मज़हबी प्रेम अवश्य रंग लायेगा और उस समय हम हिन्दू लोग पश्चाताप करेंगे।

में मुसलसानों के मजहबी प्रेम का बहुत दिनों से तमाशा देग्व रहा हूँ। उदाहरणार्थ पानीपत के प्रसिद्ध कवि अलताफहुसैन हाली ने आरम्भ में स्वदेश-प्रेम की बढ़िया नज़में लिखीं। इनकी एक नज़म (कविता) का पहिला पद यह था-'ऐ हिसार आक्रयत पे किशोर हिन्दोस्तां।' इस कविता में बड़े अभिमान के साथ यह दशीया गया था कि भारतवर्ष ने महान् सिकन्दर की पराजित किया। परन्तु कुछ काल के पश्चान् जन हाली साहिच अलीगढ़ की तहरीक के प्रभावों में आये तो अन्त में वही इस्लाम का रोना ते बैठे। वह गीत अब मुसलमानों की जातीय कविता है। इसी प्रकार डाक्टर सहम्मद इकवाल साहब को देखिए। उन्होंने वह प्रसिद्ध गीत जिसका पहिला पद यह है कि 'सारे जहाँ से श्रन्छा हिन्दोस्तां हमारा' बनाया था। उस समय आप वास्तव में स्वदेशप्रेमी थे, परन्तु खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अन्य यवन मित्रों की संगति के प्रभाव से आप स्वदेश-प्रेम को लात मार कर केवल इस्लाम-प्रेमी रह गये और यह शेर लिखा-

## 'मुस्लिम हैं हम वतन हैं सारा जहाँ हमारा' इससे से पहिले आप यह पद लिख चुके थे— ''हिन्दी हैं हम वतन हैं हिन्दोस्तां हमारा''

जब ऐसा विद्वान, विशाल हृद्य, गुण्याही और मिलनसार मुसलमान किय भी अन्त में केवल इस्लाम-प्रेमी बन गया और इसी प्रकार जनाब शीकतश्रली साहब की सम्मित कोहाट के विषय में महात्मा गांधी जी की सम्मित के विरुद्ध हुई तो साधारण मुसलमानों की कीन कहे ? बम, में सारे हिन्दू देशभकों से पुकार कर कहता हूँ कि वे थोड़े समय के कच्चे मित्रों के कारण हिन्दू संगठन को बरबाद न करें। ऐसे दिल व गुर्दे के मुसलमानों को मुस्लिम लीग में आशीबीद के साथ वापिस भेज दिया जाय जिससे वे अपने मुसलमान भाइयों को अच्छा डपदेश करें।

# कुछ हिन्द् नेताओं की भूल

शोक है कि ऐसे दस पांच यवनों के लिए हमारे बड़े २ हिन्दू नेता हिन्दू महासभा से अलग रहें। भला ऐसे विशाल-हृदय यवनों की संख्या कितनी है ? और इनका स्वदेश-प्रेम भी इतना निर्वल है कि साधारण-सी बातों से इस्लामी-प्रेम के बशीभूत हो जाते हैं। जब बड़े २ मुसलमान नेताओं की यह दशा है तो साधारण पत्तपातान्य यवनों की दिमागी हालत हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य को असम्भव बना देती है। छुछ हिन्दू समम्तते हैं कि केवल हिन्दू राज्य स्थापित करना अत्यन्त कठिन होगा और सम्मिलित हिन्दू-मुसलमान-ईसाई राज्य स्थापित करना आसान होगा, यह उन ही बड़ी भून है। वे मनुष्य-स्वभाव से अनिश्व हैं और खड़ो तहरीकों में सफलता पाने के भेदों को नहीं जानते। वे केवल मनुष्यों की संख्या का विचार करते हैं। परन्तु सम्मिलित हिन्दू-मुहिनम-ईसाई-राज्य का मतलब भी अच्छी तरह समम लें (जो कि असम्भव है)। तब भी में कहता हूँ कि शुद्ध हिन्दू राज्य स्थापित करना ऐसे सम्मिलित राज्य स्थापित करने की अपेक्षा बहुत हो आसान है।

इसी प्रकार केवल मुसलमानी राज्य स्थापित करना ऐसे समिति राज्य स्थापित करने की अपेत्ता सरल काम है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य और विशेष नियम होता है जिससे और लोगों में एकता और उत्साह उत्पन्न होता है। एकता का होना अत्यन्त आवश्यक है। एक घोड़े की गाड़ी दो घोड़ों की गाड़ी की अपेता सुस्त चलेगी, यह ठीक है। परन्तु यदि किसी गाड़ी में एक घोड़ा कीर एक वैल जोड़ दिया जावे, तो वह एक घोड़े की गाड़ी की अपेक्षा अधिक तेज़ नहीं चलेगी, सम्भव है कि ऐसी बिलकुल हो न चले और उसके पुर्ने शीघ ही दूर जावें क्योंकि घोड़ा और वैल साथ २ नहीं दौड़ सकते। गत योरोपीय महासमर में जर्मन देश के किनारे पर जर्मन सैनिकों की संख्या शतुओं से कम थी परन्तु वे बहुत मसय तक वीरता से लड़ते रहे। इसका कारण यह था कि सब जर्मन जाति के थे और उनमें एकता थी। परन्तु फ़ांस की ओर से इंगरेज़ फांसीसी, भारतीय मुसलमान आदि विविध जातियों के लोग युद्ध करने आये थे। इनमें खीं वातानी रहती थी और जर्मनो की भांति उनकी एक सह आशा न थी।

# हिन्दू संगठन शोर हिन्दू राज्य की पहिया

एक हिन्दू-जातीय आन्दोलन में इतिहास, भाषा, त्योहारों अदि जातीय संस्थाओं की सहायता से जो जीवन उत्पन्न किया जा सकता है, वह एक सम्मितित हिन्दू-मुस्लिम-ईसाई सभा में उत्पन्न करना असम्भव है। इसिलिये किन्दू यदि अपने संगठन से हिन्दू राज्य स्थापित करने का उद्योग करें तो इन्हें शीघ सफलता की आशा हो सकती है, परन्तु अन्य जातोय शक्तियों को मिलाकर एक सम्मिलित आन्दोलन बनाने से कभी सफलता नहीं हो सकती।

मेरी सम्मित में जातीय जागृति के पश्चात् केवल गोरखे ही हिन्दू राज्य स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एकता व धीरता है। हिन्दु श्रों की यह एक ही जाति बेड़ा पार कर सकती है। जैसे केवल भरहटों ने ही देश के एक बड़े साग में यवन राज का अन्त कर दिया और राजपून चुप बेठे रहे।

विजय का साधन एकता है। केवल संख्या से कुछ लाभ नहीं होता, अपितु भिन्न २ प्रकृति और विविध विचार के अधिन मनुष्य एकत्रित करने से उल्टी हानि होती है क्योंकि इससे उत्साह न्यून हो जाता है और बिलदान की शिक्त नष्ट हो जाती है अंभेज भारतवर्ष पर राज्य करते हैं, परन्तु इनके साथ फांसी सियों, अमरीकनों, जमेनों को भी सिम्मिलित कर दिया जा

तो इनका कार्य कठिन हो जायगा और इनका राज्य निवल हो जाएगा। अब इंगलिस्तान के नाम पर प्रत्येक अधिकारी और सिपाही श्रंगरेज़ी भाषा बोलकर अपना कर्त्तव्य पालन करने को उचत है, परन्तु सम्मिलित प्रबन्ध में केवल बैमनस्य और गड़बड़ होती है।

# यवनों की युद्धि और अफग़ानिस्तान की विजय

सम्भव है कि कुछ हिन्दू देशभक्त यह मान लें कि हिन्दू राज्य स्थापित हो जायगा। परन्तु वे सोचते हैं कि सब यवनों की ग्राह्म और अफ़ग़ानिस्तान की विजय अत्यन्त कठिन है। यह भी इनकी भूल है। जब हिन्दुओं में इनना साहस हो जायगा कि अपना राज्य स्थापित कर लें तो फिर सब यवनों और ईसाईयों की शुद्धि तथा अफ़ग़ानिस्तान को विजय करना एक साधारण चात होगी।

जब अपना राज्य होगा तो यवनों और ईसाइयों को धीरे र प्रेमपूर्वेक हिन्दू बनाने में क्या कठिनता होगी? राज्य का बल बड़ा होता है। यदि भारतवर्ष में हिन्दू राज्य होगा तो अफ़ग़ानि-स्तान को सम्मिलित करना आवश्यक होगा, क्योंकि यदि अफ़ग़ा-निस्तान को हिन्दू सभ्यता में सम्मिलित न किया जायगा तो उससे भारतवर्ष के हिन्दू राज्य को सदा खटका रहेगा।

# विचारणीय वातें

कुछ हिन्दू यह कहते हैं कि सारे कार्य एक बार कर डालना असम्भव होगा अर्थात् यवनों तथा ईसाइयों का विरोध और अविश्वास होते हुए हिन्दू राज्य स्थापित करना और फिर शुद्धि तथा अफग्रानिस्तान को विजय करना इत्यादि यह तो बिल्फुल मूर्छता की बातें लिख रहे हो। परन्तु मैं भलीभाँति जानता हूँ कि कीन मूर्छ है। ऐसे उत्साहहीन हिन्दू देशभक्त इस बड़े नियम की नहीं जानते कि जब कोई जाति जागृत होती है तो वह कई कठिन कार्य एक साथ कर डालती है। उसमें इतना उत्साह होता है कि सब कुछ आसान हो जाता है। जब तक कोई व्यक्ति आलस्य में बिस्तर पर पड़ा रहता है तब तक उसके घर में मकड़ो के जाले, गर्द, कूड़ा-करकट एकत्रित होता रहता है परन्तु जब वह एक बार आलस्य त्याग कर उठ खड़ा होता है श्रीर माड़ लेकर सफाई कर देता है तो वह यह नहीं सोचता कि इन मकड़ी के जालों को रहने दूँ, क्योंकि इनके हटाने से कुछ अधिक कप्ट होगा। वह सारा कार्य पूर्ण कर डालता है क्योंकि उसके मन में सफाई का ध्यान मौजूद है। जब नदी में बाढ़ आती है तो जल का वेग राकानों, पेड़ों और पशुओं सब को बहा ले जाता है।

### सचे उत्साह तथा शक्ति के परिणाम

मेरा ताल्पर्य यह है कि जब तक हिन्दू पराधीन और आलसी। हैं तब तक इन पर सब ओर से संकट है। यवन अपना मत फैलाते हैं, ईसाई इनकी जड़ काटते हैं, परन्तु जब हिन्दू निद्रा को त्यागकर जागृत हो जाएँगे और अपने प्राचीन भारतवर्ष का ध्यान करके रक्त के ऑसू बहाया करेंगे तो उस समय इस जाति में इतना उत्साह उत्पन्न होगा कि स्वराज्य, शुद्धि और अफग़ानिस्तान की विजय के अतिरिक्त सम्भव है कि हम पूर्वी अफ़्रीका, फिजी और दूसरे देशों को भी अपने अधीन कर लेंगे, जहाँ हिन्दू भाई बसते हैं। क्योंकि उस समय हम संसार भर में किसी हिन्दू भाई को परा-

धीनावस्था में नहीं छोड़ेंगे। ऐसी देश-भक्ति की चलेगी और हिन्दू नाम की गङ्गा में ऐसा चढ़ाव आवेगा।

चस भारतवर्ष कभी स्वतन्त्र होगा तो वह हिन्दू राज्य से होगा श्रीर यदि वह पहला कार्य कर लिया तो शेप सब कार्य आसान होंगे। वस्तुत: यह प्रथम कार्य ही सब से कठिन है।

### ऐतिहासिक अपारा

इस नियम का ऐतिहासिक प्रमाण स्पेन देश के इतिहास से मिलता है। कई शताब्दियों तक यह देश अरब और मराकों के यवनों के अधीन रहा। परन्तु जब चौदवीं शताब्दियों में इस जाति में जागृति उत्पन्न हुई, तो दो शताब्दियों के भीतर यह देश स्वतन्त्र हो गया और फिर यवनों को अपने देश से बाहर निकाल दिया। फिर कुछ सहस्र वीरों ने समुद्र पार जाकर अमरीका को खोजा, दित्तणी अमरीका में अपना राज्य स्थापित किया और आज तक वहां स्पेन की भाषा बोली जाती है।

जातीय आंदोलन के आरम्भ में किसी को यह ध्यान भी न हो सकता था कि अंत में दिलिगी अमरीका में राज्य स्थापित हो जायगा। परन्तु जब बीर देश-भक्त एक बार घर से बाहर निकलते हैं तो फिर कहीं पहुँच जाते हैं।

इसी प्रकार इङ्गलेंग्ड कई शताब्दियों तक विदेशियों के आधीन रहा, परन्तु जब १४५० ई० के लगभग जानीय एकता और उत्साह के भाव जागृत हुए तो तीन सो वर्ष के भीतर इस जाति ने आश्चर्यजनक उन्नति कर डाली, यहां तक कि अमरीका, आस्ट्रे लिया और न्यूज़ीलैंड में नवीन बस्तियां स्थापित की और भारतवर्ष को विजय कर लिया। में स्पष्ट कहता हूं कि यदि भविष्य में भारतवर्ष में जागृति होगी तो न केवल हिन्दू राज्य स्थापित हो जायगा अपितु यवनों की शुद्धि, अक्रग़ानिस्तान की विजय, आदि शेष आवश्यक आदर्श भी शीघ पूरे हो जायेंगे। इन के अतिरिक्त हमारी वीर सन्तानें क्या २ वड़े २ कार्य कर डातें यह कीन जानता है ?

श्रव देशभक बतायें कि पागल कौन है ? मैं या वे विवेक-शून्य स्वदेशवासी जो इतिहास श्रीर राजनीति की बातों से अन-भिज्ञ हैं श्रीर इस कारण मेरी युक्तियों का उत्तर केवल गालियों से दे सकते हैं। यदि किसी देशभक को मेरी इस राजनैतिक शिला में कुछ सन्देह हो तो वह वाद्विवाद करके अपनी शङ्काश्रों का निवारण कर ले। मैं जो कुछ कहता या लिखता हूँ वह बड़े विचार के पधात लिखता श्रीर कहता हूँ परन्तु कुछ सज्जनों को यह बात बुरी मालूम होती है। ऐसे स्वदेश-प्रेमी पीढ़ युक्तियों द्वारा शास्त्रार्थ कर लें।

इस कारण आज हम हिन्दू सङ्गठन आरम्भ करके पंजाब के गुरुओं और महाराष्ट्र के वीरों का कार्य जारी रखते हैं। हिन्दू राज्य, सब यवनों और ईसाइयों की शुद्धि और अफरानिस्तान विजय और शुद्धि हमारे आदरी बन जावें। इसके अतिरिक्त और जो कुछ शुभ कार्य हो वह किया जाय। यह हिन्दू जाति के भविष्य का दृश्य है, यह हमारे पूर्वजों का और वीरों का हमारे ऊपर ऋण है, यह हमारी भावी सन्तान की ध्वनि है और यह प्रत्येक हिन्दू (आर्थ) पुरुष और स्त्री का धर्म है जिसके किये तन मन धन से प्रयक्त करो। यही मेरी पुकार है और यही मेरी शिक्ता है।

॥ ओ३म् शम्॥

मुद्रक-विश्वनाथ एम. ए. आर्थ प्रेस लि० १७ मोहनलाल सेन्ड लाहोरी त्रकाशक निश्वनाथ एम. ए. राजपाल एएड संज सेनाएमिली लाहोर एक सी छप्पन

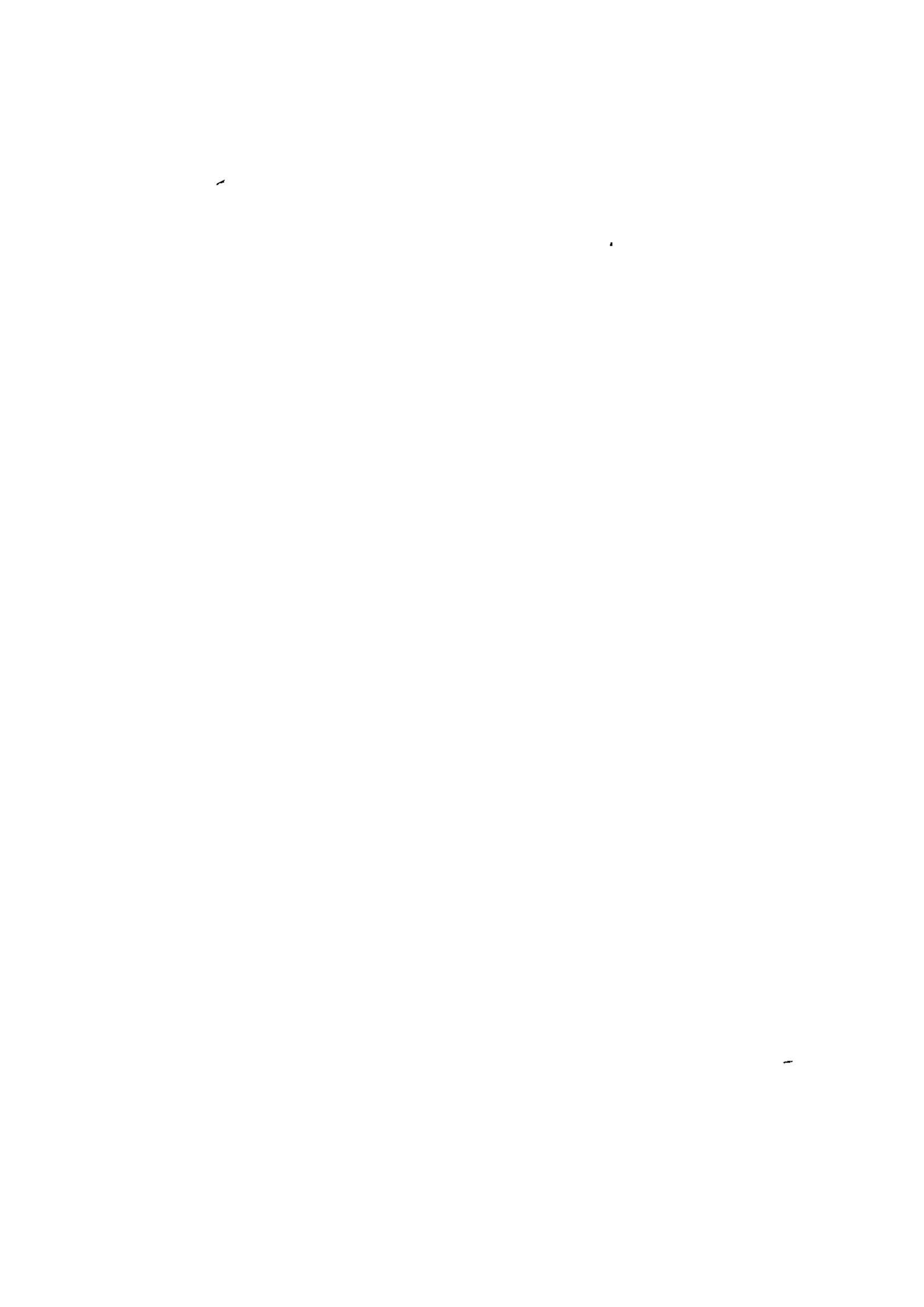